नशयणपण्डितेन सगृहीतः

## हितोपदेशः



चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली-110007



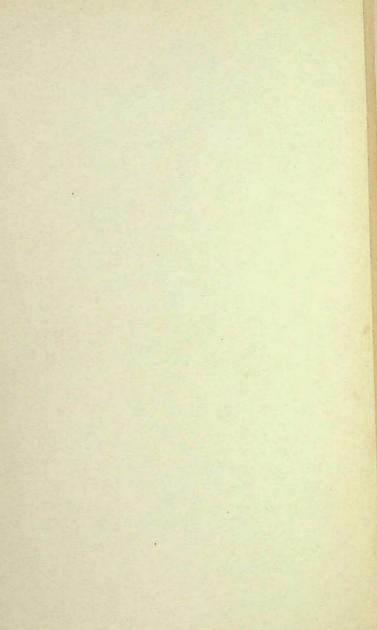

## व्रजजीवन प्राच्यभारती ग्रन्थमाहा १८

नारायणपण्डितसङ्गृहोतः

## हितोपदेश:

( मूलपाठेन, अनुवादेन, विविध-विषय-विवरणेन, कथानुष्ठ-मणिकायुतेन, स्होकानुक्रमणिकया, परीक्षोपयोगि-प्रश्नपद्याद्यनेकविषयेष्य संयुतः )

> भाषान्तरकार पं० रामेश्वर भट्ट सम्पादक श्री नारायण राम आचार्य 'काव्यतीवं'



## चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

३८ यू० ए० बंगलो रोड, जवाहरनगर दिल्ली ११०००७ चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान
(प्राज्यभारती के प्रकाशक एवं वितरक)
३८ यू. ए., जवाहरनगर, बंगलो रोड
विल्ली
पोस्ट बाक्स नं० २११३

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन पुनर्पुद्रित संस्करण 2003 मूल्य 50.00

अन्य प्राप्तिस्थान— चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन के॰ ३७/११७, गोपालमन्विर लेन पो॰ बा॰ नं॰ ११२९, वाराणसी २२१००१

\*

प्रधान वितरक— चौखम्बा निद्यामनन चीक (बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे) पो० वा० नं० १०६९, वाराणसी २२१००१

## VRAJAJIVAN PRACYABHARATI GRANTHAMALA 18

ADDIED.

#### HITOPADESA

OF

#### NĀRĀYANA PANDITA

(Containing Original text, Hindi translation
Exposition of internal subject-matter,
Index of Stories and Verses and
Question papers etc.)

Translator

Pt. Rameshwar Bhatta

Editor

Shri Narayana Ram Acharya 'Kavyatirtha'



## CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN 38 U. A., Jawaharnagar, Bungalow Road

**DELHI 110007** 

# CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN (Oriental Publishers & Distributors) 38 U. A. Bungalow Road, Jawaharnagar Post Box No. 2113 DELHI 110007

Also can be had of
CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN
K. 37/117, Gopal Mandir Lane
Post Box No. 1129
VARANASI 221001

\*

Sole Distributors
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN
CHOWK (Behind The Benares State Bank Building)
Post Box No. 1069
VARANASI 221001

#### भू मि का

विदेत हो कि नीति एक ऐसा शाख है कि जिसको मनुष्यमात्र व्यवहार में छाता है, क्योंकि बिना इसके संसार में सुखपूर्वक निर्वाह नहीं हो सकता, और यदि नीति का अवछम्बन न किया जाय तो मनुष्य को सांसारिक अनेक घटनाओं के अनुकूछ कृतकार्य होने में बड़ी कठिनता पड़े, और जो लोग नीति के जानने वाले हैं वे बड़े बड़े दुस्तर और कठिन कार्यों को सहज में शीष्र कर लेते हैं; परन्तु नीतिहीन मनुष्य छोटे छोटे—से कार्यों में मी मुग्ध हो कर हानि उठाते हैं। नीति दो प्रकारकी है-एक धर्म, दूसरी राजनीति; और इन दोनों नीतियों के लिये भारतवर्ष प्राचीन समय से सुप्रसिद्ध है। सर्वसाधारण को राजनीति से प्रतिदिन काम पड़ता है। अत एव विदेशी विद्वानों ने भारत में आ कर नीतिविद्या सीख छी और अपने देशों में जा कर उसका अनुकरण किया और अपनी अपनी मातृ-भाषा में उसका अनुवाद कर के देश को लाम पहुंचाया।।

यद्यपि राजनीति के एक से एक अपूर्व ग्रंथ संस्कृत भाषा में पाये जाते हैं तथापि पण्डित विष्णुशर्मारिवत पञ्चतन्त्र परम प्रसिद्ध है, क्योंिक उस ग्रंथ में नीतिकथा इस उत्तम प्रणाली से लिखी गई है कि जिसके पढ़ने में रुचि और समझने में सुगमता होती है और अन्य देशियों ने भी इसका बड़ा ही समादर किया कि अरबी, फारसी इस्मादि भाषाओं में इसका अनुवाद पाया जाता है। पण्डित नारा-यणजी ने उक्त पञ्चतन्न तथा अन्य अन्य नीति के ग्रन्थों से हितोपदेश नामक एक नवीन ग्रन्थ संगृहीत करके प्रकाशित किया, कि जो

पश्चतन्न की अपेक्षा अत्यन्त सरल और सुगम है और विद्वानोंने हितो-पदेश को "यथा नाम तथा गुणाः" समझ कर अत्यन्त आदर दिया, यहां तक कि वर्तमान काल में भारतवर्षीय शिक्षा विभाग में इसका अधिक प्रचार हो रहा है. हितोपदेश के गुणवर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है कारण उसका गौरव सब पर विदित ही है और उक्त प्रन्थ पर कई टीकाएँ प्रकाशित होने पर भी निर्णयसागर यंत्रालय के मालिक श्रीयुत तुकाराम जावजी महाशय ने मुझ से यह अनुरोध किया कि, हितोपदेश की भाषाटीका इस रीति पर की जाय कि जिससे पाठकों की समझ में विभक्त्यर्थ के साथ आशय भली भांति था जाय, अत एव मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उसी रीति पर टीका करके पाठकगण को समर्पण करता हूं और विद्वानों से प्रार्थना करता हूं कि जहां कहीं भ्रम से कुछ रह गया हो उसे सुधार लेनेकी कृपाकरें.

मार्ग. श्रु. ३ मृगो रामेश्वर भट, संवत् १९५१. रियम संस्कृताध्यापक. मु. आ. स्कू. आगरा.

#### कहानियोंकी अनुक्रमणिका

~0:0:0:0·

पृष्ठ-

पृष्ठ. प्रथम भाग-मित्रलाभ वृषभ, पिंगल नामक सिंह. प्रस्ताविका दमनक और करटक नामक २ गीदझोंका उपाख्यान ... काक, कछुआ, मृग और चूहेका अनधिकृत चेष्टा करनेवाले वंदरकी उपाख्यान बूढ़े वाघ और मुसाफिरकी कहानी १४ मृत्युकी कहानी ... कर्पूरपट नाम धोबी, उसकी मृग, काक और गीदड़की स्त्री, गधा और कहानी 30 कुत्तेकी कहानी ... अंधा गिद्ध, बिलाव और चिड़ि-दुर्दान्त नाम सिंह, एक चूहा योंकी कहानी ... 39 चुड़ाकर्ण संन्यासी और एक और दिधकणे नामक बिला-धनिक हिरण्यक नाम चूहेकी वकी कहानी कहानी ... वंदर, घंटा, और कराला नाम 86 क़ुटनीकी कहानी... चंदनदास बूढ़ा बनिया और उसकी जवान स्त्री छीलावतीकी कंदर्पकेत नामक संन्यासी. एक वनिया, ग्वाला और उसकी कहानी ... भैरवनामक शिकारी, मृग, शूकर, व्यभिचारिणी स्त्री और दूती सांप और गीदड़की कहानी नायनकी कहानी... तुंगबल नामक राजकुमार और एक ग्वाला, उसकी व्यभि-जवान बनियेकी स्त्री लावण्यवती चारिणी स्त्री. कोतवाल और उसके बेटेकी कहानी ... और उसके पति चारदत्तकी कहानी कीएका जोडा और काले धूर्त गीदड और हाथिकी कहानी ७५ साँपकी कहानी ... दुर्दान्त नामक सिंह और एक दुसरा भाग-सुहद्भेद बूढ़े गीदड़की कहानी वर्धमान नामक वैश्य, संजीवक नाम

वृष्ठ-

| ाटटहराक जांद और समुद्रकी       |
|--------------------------------|
| कहानी १४१                      |
| तीसरा भाग-विग्रह               |
| हिरण्यगर्भ नामक राजइंस, चित्र- |
| वर्ण नामक मोर और उनके          |
| मंत्री आदिका उपाख्यान १५५      |
| पक्षी और बन्दरोंकी कड़ानी १५७  |
| चाघंबर ओढा हुआ धोबीका          |
| गधा और खेतवाछेकी कहानी १५९     |
| हाथियोंका झुंड और बूढ़         |
| शशककी कहानी १६१                |
| इंस, को आ और एक मुसाफिर-       |
| की कहानी १६७                   |
| काक, मुसाफिर और एक स्वालेकी    |
| कहानी १६८                      |
| एक बढई, उसकी व्यभिचारिणी       |
| स्त्री और यारकी कहानी १६९      |
| नीलमें रंगे हुए एक गीदइकी      |
| मृत्युकी कहानी १८०             |
| राजकुमार और उनके पुत्रके       |
| बलिदानकी कहानी १९२             |
| एक क्षत्रिय, नाई और            |
| भिखाराकी कहानी १९८             |
| न्द्रीथा भाग-संधि              |
| इंस और मोरके मेलके लिए         |
| कहानी २१४                      |
|                                |

| दो हंस, और उनका स्नेही        |
|-------------------------------|
| क्छुएकी कहानी २१५             |
| दूरदर्शी दो मच्छ और यद्भ-     |
| विष्य मच्छकी कहानी २१६        |
| एक बनिया उसकी व्यभि-          |
| चारिणी स्त्री और यारकी        |
| कड़ानी ••• २१७                |
| वगुळे, सांप, और, नेवदेकी      |
| कहानी २१९                     |
| महातप नामक संन्यासी और        |
| एक चूहेकी कहानी २२२           |
| बूढ़े वगुले, केंकड़े और मछलि- |
| योंकी कहानी २२४               |
| देवशर्मा नामक ब्राह्मण और     |
| कुम्हारकी कहानी २२६           |
| सुन्द उपसुन्द नामक दो         |
| दैलोंकी कहानी २२८             |
| एक ब्राह्मण, बकरा और तीन      |
| धूर्तोंकी कहानी २३७           |
| मदोत्कट नामक सिंह और          |
| सेवकों कहानी २३८              |
| पूखा साँप और मेंइकोंकी        |
| कहानी २४२                     |
| गाधव वाह्मण, उसका बालक,       |
| नेवला और साँपकी कहानी २५२     |

#### हितोपदेशकें श्लोकोंमें वर्णित विषयोंका विवरण

|                                             | पृ <b>ष्ठ</b> | श्लोक                              |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>मं</b> गलाचरण                            |               | 9                                  |
| हितोपदेशकी प्रशंसा                          |               | २                                  |
| विद्याकी प्रशंसा                            | २,३,९         | 8,36-80-0                          |
| शास्त्रकी प्रशंसा                           | 3             | 90                                 |
| योवन, धन, प्रभुता और (<br>अज्ञानताकी निन्दा | ,,            | 11                                 |
| कुपुत्रकी निन्दा                            | ५,६,८६        | प्र. १२ से २४ तक<br>सु. ७          |
| संसारके छः सुख                              | 4             | २०                                 |
| धर्मकी प्रशंसा                              | Ę             | २५,२६                              |
| त्रारब्धकी मुख्यता                          | 95,36.38      | प्र. २८, २९, ३३<br>मि. २१,५०,५१,५२ |
| उद्योगकी प्रशंसा                            | 9,6           | ३०, ३१, ३२ से ३७ तक                |
| त्रार्व्यकी प्रशंसा                         |               | ३२                                 |
| सत्संगकी प्रशंसा                            | 9-99          | ४१ से ४७ तक                        |
| धर्मके आठ मर्धा                             | 9 6           | मि. ८                              |
| दानकी सफलता                                 | 98,90         | 99,98                              |
| आत्माकी रक्षा                               | 9 Ę           | 93                                 |
| पण्डितका लक्षण                              | 90,64         | 98,900                             |
| स्वभावकी उत्कर्षता                          | 96,69         | मि. १७ वि. ५८                      |
| विश्वासकी अकर्तव्यता                        | 98,88         | 95,00                              |
| स्वभावकी मुख्य परीक्षा                      | 98            | २०                                 |
| नृद्धोंके वचनका प्रहण                       | २०            | २३                                 |
| संसारके छः दुःख                             | २०            | २५                                 |

|                                             | <b>पृष्ठ</b> | श्लोक               |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|
| ्लोभकी निन्दा                               | २०,२१        | २६,२७,२८            |
| अप्रगण्यताकी निन्दा                         | 39           | 25                  |
| बन्धुकी प्रशंसा तथा लक्षण                   | 22,36,282    | मि. ३१, ७३ सं. ६१   |
| महात्माओंके ख-∫<br>भावकी प्रशंसा (          | 22,00        | <b>₹</b> ₹,9९₹      |
| त्यागनेके योग्य छः दोष                      | 23           | 38                  |
| समूहकी प्रशंसा                              | २३           | 34,36               |
| सचे मित्रकी प्रशंसा                         | 28,60        | मि. ३८, २०९, २१०    |
| पुण्यात्माका लक्षण                          | २४           | 35                  |
| शुभाशुभ कर्मका फल                           | २५           | 40,89               |
| आत्माकी मुख्य रक्षा                         | २६           | 88                  |
| प्राणोंकी मुख्य रक्षा                       | २६           | 8.8                 |
| पराये अर्थ धन-जीवनका त्याग                  | 24,994       | मि. ४४, वि. १००     |
| यशकी मुख्यता                                | २७           | 80,86               |
| शरीर और गुणका अंतर                          | २७           | 86                  |
| अनेक मित्र करनेकी मुख्यता                   | 25           | 43                  |
| समानके साथ समानकी प्रीति                    | 30           | 48,44               |
| अपरिचितको आश्रय न देना                      | 39           | 46                  |
| केवल जातियताको सोच कर } अनादर करनेकी निन्दा | 33           | 4,6                 |
| अतिथिका सत्कार ३३,                          | १४,४८ मि. ५  | ९ से ६३ तक. १०७,१०८ |
| खर्ग जानेमें मुख्यता                        | 34           | £8                  |
| धर्मकी मुख्यता                              | 34           | ĘĠ                  |
| उदरके लिये पातकनिन्दा                       | 34           | 56                  |
| अल्पगुणीकी प्रशंसा                          | 3 6          | ĘS                  |
| व्यवहारसे मित्र और शत्रुका ज्ञान            | •            | 9                   |
| मित्र, श्रर, भार्या और }<br>बांधवकी परीक्षा | 36           | ७३.                 |

|                                                                      | <b>वृ</b> ष्ठ                                                                               | श्लोक                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| विपत्ति और मृत्युके }<br>पास होनेका लक्षण∫                           | £8,2£,3                                                                                     | <b>७४,७६,९</b> ९                                              |
| कुमित्रका त्याग                                                      | 38                                                                                          | UU                                                            |
| विश्वासघात                                                           | ३९                                                                                          | 96                                                            |
| विश्वासघातीकी निन्दा                                                 | ४०                                                                                          | ७९                                                            |
| दुर्जनकी निन्दा { ४०,४३,१३८<br>१४७,१४८,१६                            | . { मि. ८<br>६८ (से १३९)                                                                    | ०,८१,८२,८९,सु. १३७<br>तक. १६४,१६५, वि. २३                     |
| पापपुण्यके फल मिलनेका समय                                            | ४१                                                                                          | <b>८</b> ३                                                    |
| सजनोंके स्थिर चित्तकी प्रशंसा                                        | ४२                                                                                          | ८५,८६                                                         |
| मार्जार, भैंसा, मेड़, काक और छुद<br>मनुष्य इनके विश्वासकी अकर्तव्यता | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | 29.                                                           |
| शत्रुसे मेल करनेका त्याग                                             | 83                                                                                          | 66.                                                           |
| दुर्जन और सज्जनका अन्तर                                              | 8.3                                                                                         | \$2.                                                          |
| संगतिका कारण                                                         | 88                                                                                          | 93                                                            |
| सज्जन और दुर्जनका आकार                                               | 88                                                                                          | ₹ <b>%</b> .                                                  |
| श्रेष्ठ मित्रके गुण                                                  | 88                                                                                          | ₹.                                                            |
| मिष्ट भाषणकी प्रशंसा                                                 | 84                                                                                          | ९७.                                                           |
| मित्रके दूषण                                                         | ४५                                                                                          | 96                                                            |
| महात्मा और दुरात्माका लक्षण                                          | ४५                                                                                          | 900,909                                                       |
| बुद्धिमान्की प्रशंसा                                                 | 86                                                                                          | १०२                                                           |
| परोपदेशमें चतुरता                                                    | ४७                                                                                          | 903                                                           |
| दुष्ट देशमें निवासकी निन्दा                                          | ४७                                                                                          | 908,904,906                                                   |
| बृद्ध पतिकी निन्दा                                                   | 40                                                                                          | ११० से ११३ तक.                                                |
| 220-                                                                 | 49-43                                                                                       | भि. ११४ से १२२ तक.                                            |
| स्त्रियोंकी निन्दा और दूषण {                                         | 926-930                                                                                     | ्रिस. ११५ से ११९ तक.                                          |
| धनकी प्रशंसा } ५३-५५                                                 | ,८५,८६,८७,                                                                                  | सु. ११५ स ११५ तक.<br>भूम. १२३ से १२९ तक.<br>सु. १,३,८,९,१०,९३ |
|                                                                      |                                                                                             |                                                               |
| वुद्धिमान्के लिये नव गुप्तमंत्र                                      | 44                                                                                          | 930,939                                                       |

|                                            | पृष्ठ      | श्लोक                  |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|
| मनखीकी प्रशंसा                             | ५५,५६      | १३२ से १३५ तक.         |
| निर्धनताकी निन्दा                          | 44,40,996  | मि. १३६ से १३८, सु. ९३ |
| याचनाकी निन्दा                             | 40         | 938                    |
| पुरुषविडंबना                               | 40         | 980                    |
| पुरुषके जीवनमें मरण }<br>और मरणमें विश्राम | 40         | 989                    |
| लोभकी निन्दा                               | 46         | १४२                    |
| असंतोषकी निन्दा                            | 4,6        | . १४३                  |
| संतोषकी प्रशंसा                            | 46,48      | 988,984,986            |
| निराशकी प्रशंसा                            | 49         | 986                    |
| मनुष्यके जीवनकी प्रशंसा                    | 48         | 980                    |
| धर्म, सुख, ब्रेह आदिका निर्णय              | 49         | 988                    |
| चतुरताकी प्रशंसा                           | 60         | 940                    |
| मनुष्यके लिये मुख्य त्याग                  | Ęo         | 949                    |
| पराधीनताकी निन्दा                          | 60         | १५२                    |
| श्वनहीन जीवनकी निन्दा                      | 60         | १५३                    |
| संसाररूपी वृक्षके दो फल                    | 49         | 948                    |
| धर्मकी प्रशंसा                             | ६१         | . 944                  |
| दानकी प्रशंसा                              | ६9,८६,८७ ñ | मे. १५६ स. ८,१०,११,१२  |
| कृपणकी निन्दा                              | 69,62      | १५७ से १६२ तक.         |
| संसारमें दुर्लभ वस्तु                      | 63         | 963                    |
| मृत्युके निमित्तकारण                       | 63         | 964                    |
| धनवान्के धनका निणय                         | 48,44      | 956,958                |
| उद्योगी पुरुषकी प्रशंसा                    | 64-60      | १७१ से १७६ तक.         |
| स्थानभ्रष्ट होनेकी निन्दा                  | 44         | 903                    |
| युखदुःखका भोग                              | Ęu         | 900                    |
| लक्ष्मीका निवास                            | Ęv         | 906                    |
| वीरपुरुषकी प्रशंसा                         | Ęu         | 968                    |
|                                            | •          |                        |

|                                                                                                             | पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्लोक                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| धनवान् हो कर निर्धनतांकी घमंड                                                                               | <b>§</b> 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | 960                                                                |
| किंचित् काल भोगने योग्य वस्तु                                                                               | 56                                                                                                                                                                                                                                                                           | 969                                                                |
| ईश्वरके आधीन जीविका                                                                                         | 56                                                                                                                                                                                                                                                                           | 963,963                                                            |
| धनकी निन्दा                                                                                                 | 46,48                                                                                                                                                                                                                                                                        | १८४ से १८९ तक.                                                     |
| तृष्णाके त्यागकी प्रशंसा                                                                                    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                           | 950                                                                |
| सज्जनकी प्रशंसा                                                                                             | 90                                                                                                                                                                                                                                                                           | 953                                                                |
| दानी मनुष्यकी प्रशंसा                                                                                       | vo                                                                                                                                                                                                                                                                           | 958                                                                |
| चार प्रकारके मित्र                                                                                          | ७२                                                                                                                                                                                                                                                                           | 984                                                                |
| मंत्रीकी प्रशंसा                                                                                            | ξυ                                                                                                                                                                                                                                                                           | 956                                                                |
| खियों के भुक्टी रूपी ]<br>बाणोंसे धर्यका नारा ]                                                             | ७३                                                                                                                                                                                                                                                                           | 936                                                                |
| स्त्रियों के दोष                                                                                            | ७४                                                                                                                                                                                                                                                                           | 955                                                                |
| पतिव्रताका लक्षण                                                                                            | 48                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,209                                                            |
| राजाकी प्रशंसा रि१७,५११०                                                                                    | • { मि. २०३ से<br>८२ वि.                                                                                                                                                                                                                                                     | २०६ तक. सु. ८१,<br>१४४, १४५ सं. ५८                                 |
| दुःखर्मे दुःखका होना                                                                                        | 48                                                                                                                                                                                                                                                                           | 206                                                                |
| उत्पत्तिका अवर्य नाश                                                                                        | 60                                                                                                                                                                                                                                                                           | २१२                                                                |
| मित्रकी प्रशंसा                                                                                             | 40.49                                                                                                                                                                                                                                                                        | 393,398                                                            |
|                                                                                                             | 60,69                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| निश्चित कार्य पर ददता                                                                                       | ८२                                                                                                                                                                                                                                                                           | 294                                                                |
|                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                  |
| निश्चित कार्थ पर ददता                                                                                       | <b>د</b> ۶                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29%                                                                |
| निश्चित कार्य पर ददता<br>उन्नतिके विझ                                                                       | ૮૨<br>૮૫                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>૨૧</b> ५<br>૪,૫                                                 |
| निश्चित कार्य पर ददता<br>उन्नतिके विझ<br>पुत्रनिन्दा                                                        | ८२<br>८५<br>८६                                                                                                                                                                                                                                                               | ૪,૫<br>. હ                                                         |
| निश्चित कार्य पर ददता उन्नतिके निम्न पुत्रनिन्दा थन, बल, शास्त्र भादिकी सफलता उद्यमकी प्रशंसा आयुकी बलनानता | ८२<br>८५<br>८६<br>८६                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| निश्चित कार्य पर ददता<br>उन्नतिके विझ<br>पुत्रनिन्दा<br>धन, बल, शास्त्र भादिकी सफलता<br>उद्यमकी प्रशंसा     | 64<br>64<br>64<br>64<br>60,66                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| निश्चित कार्य पर ददता उन्नतिके निम्न पुत्रनिन्दा थन, बल, शास्त्र भादिकी सफलता उद्यमकी प्रशंसा आयुकी बलनानता | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | . 494<br>8,4<br>.6<br>.8<br>.9<br>.9<br>.9<br>.9<br>.9<br>.9<br>.9 |

|                                                 | <b>ब</b> ष | श्लोक        |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| परोपकारके खातर जीनेका फल                        | 94,90,90   | ३६ से ४४ तक. |
| मूर्खकी निन्दा                                  | 99,909     | ४५,५२.       |
| कर्मकी प्रशंसा                                  | 99,900     | ४६ से ५०     |
| पण्डितका लक्षण                                  | 909,903    | ५१,६२        |
| सेवाकी रीति                                     | 909        | 48,44        |
| राजाके गृहयोग्य मनुष्य                          | 902        | 45           |
| कायर पुरुषका लक्षण                              | 902        | 40.          |
| राजा, स्त्री और वेलका                           |            |              |
| निकट आश्रय करना                                 | 903        | 46           |
| स्नेहयुक्तके चिह्न                              | 903        | ५९,६०        |
| विरक्तके चिह्न                                  | 903        | €.9          |
| कुअवसरके वचनकी निन्द।                           | 908        | 43           |
| राजाके बिना आज्ञा<br>कार्यकी कर्तव्यता          | 908        | ÉR           |
| गुणकी प्रशंसा तथा रक्षा                         | 908        | Ę LĄ.        |
| राजाको तृण आदिकी आवर्यकता                       | 904        | ĘĘ           |
| मणि और कांचका मेद                               | 906        | Ec.          |
| मनुष्यकी उत्साइहीनता                            | 906        | Ę g          |
| भृत्य तथा आभरणके )<br>थोग्य स्थान आदि )         | 908,900    | ७१,७२,७३     |
| अवज्ञाकी निन्दा                                 | 906        | 20,02        |
| भापत्तिरूपी कसोटी पर }<br>संबंधियोंकी परीक्षा } | 908        | 60           |
| छोटे शत्रुके लिये समानधातक                      | 992        | 83           |
| विना शस्त्र मृत्यु                              | 993        | 64           |
| मतिप्रशंसा                                      | 993,39     | ८६,१२२       |
| वडोंका समान पर वल                               | 998        | 60,66        |
| सेवकप्रशंसा                                     | 990        | 190,89,82    |

|                                                     | प्रष           | : श्लोक           |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| कोशंका दूषण                                         | 996            | 98                |
| अधिक व्ययकी निन्दा                                  | 996            | 94                |
| ब्राह्मण और क्षत्रियको अ- ।<br>धिकारी करनेसे हानि } | 995            | ९६,९७             |
| पुराने सेवककी निन्दा                                | 998            | 96,99             |
| मंत्रीकी निन्दा / ११९,१२०                           | ,१३५, र सु. १५ | ०० से १०६ तक. १२८ |
| ે વળ્ય, ૧૬૦                                         | ,986 \ 93      | १९ वि० ३८,१०३,१०४ |
| दंडनीय पुत्रादिको दंड देना                          | 929            | 900               |
| अहंकार आदि कारणसे नष्टता                            | 939            | 906               |
| राजाकी कर्तव्यता                                    | 929            | 909               |
| मनुष्यके कर्मको सूर्यादिका जानना                    | १२६            | 992               |
| चतुरकी प्रशंसा                                      | १२७            | 993               |
| उपायकी प्रशंसा                                      | 930            | १२०               |
| विना मृत्युके मृत्यु                                | 939            | 929               |
| प्रियवस्तुकी प्रशंसा                                | 934            | 932,933           |
| राजाकी दृष्टिकी प्रशंसा                             | 930            | १३४               |
| सदुपदेशकी प्रशंसा                                   | १३७            | 9 3 4             |
| राज्यमेदका मूल कारण                                 | १३७            | 938               |
| मित्र, स्त्री आदिकी प्रशंसा                         | 938            | . ,989            |
|                                                     | 984,986        | 982,946,948,980   |
| विना विचारकी दंडकी निन्दा                           | 938            | 983,988           |
| मंत्रका गुप्त रखना                                  | 980,988        | 986,980,944       |
| मृत्युके चार द्वार                                  | 983            | 949               |
| राजाके सेवककी निन्दा                                | 983            | 942               |
| धन, विषय, स्त्री आदि पानेसे फल                      | 983            | 943               |
| स्त्री, कृपण, राजा आदिकी निन्दा                     | 984            | 946               |
| उपकार उपदेशादिकी नष्टता                             | 986,980        | 169,962,963       |
| समान-बलमें युद्धकी योग्यता                          | 986            | 964               |
| 7.11.1 3 de 11. 1/11                                |                | -,,               |

|                                        | मुख         | श्लोक                              |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| वज और राजाके तेजकी निन्दा              | 988         | 956                                |
| शूरोंके दुर्जन गुण                     | 988         | 968                                |
| युद्धका समय                            | 988         | 900                                |
| संप्राममें मरनेकी प्रशंसा              | 988,940,    | ( स. १७१,१७२                       |
|                                        | 293         | ्रु. १७१,१७२<br>वि. १४७ से १४८ तक. |
| तेजहीन बलवान्की निन्दा                 | 940         | १७३                                |
| युष्ट, याचना, धनादिकी निन्दा           | 940         | 908                                |
| धूर्त मनुष्यकी निन्दा                  | 949         | 9 04                               |
| मृत्युकी प्रशंसा                       | 942         | 9 ७ ७                              |
| राजाओंका कर्तव्य कार्य                 | 942,943     | १७८ से १८१ तक.                     |
| दयाछ राजा, लोभी)<br>बाह्मण।दिकी निन्दा | 943         | 963                                |
| राजांओंकी नीतिकी प्रशंसा               | 943         | 963                                |
| राजाकी प्रशंसा                         | 944,946     | ۶,۶                                |
| मूर्खकी निन्दा तथा लक्षण               | 940,902     | 8,39                               |
| पराक्रमकी प्रशंसा                      | 945         | v                                  |
| सज्जन-सेवाकी प्रशंसा                   | 969         | 90,99,92                           |
| हाथी, सर्प, राजा, दुर्जनसे भय          | 1 962       | 98                                 |
| मंत्रीके लक्षण                         | 968,964,200 | 96,90,933,938                      |
| दूतके लक्षण                            | 943,944     | 94,98,20                           |
| दुर्जनके संगकी निन्दा                  | 966,960,966 | २१,२२,२३                           |
| पतिव्रताके छिये ।<br>भर्ताकी प्रशंसा } | 900,909     | २५ से ३० तक.                       |
| पण्डित और मूर्खका लक्षण                | 902         | 39                                 |
| मेदियेकी प्रशंसा                       | 809,508     | ३४,३५                              |
| मंत्रका गुप्त रखना)<br>तथा प्रशंसा     | 948,946     | \$ <b>£</b> '\$ 6'\$ 8 5           |
| युद्धकी असंमति                         | 904         | 38                                 |

|                                                         | वृष्ट       | श्चोक          |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| साम, दान, मेदसे शत्रुका वशीव                            | हरण १७५     | 80.            |
| विना युद्ध श्रूरता                                      | 906         | 89             |
| नीतिप्रशंसा                                             | 906,900,989 | 83,86,50       |
| बुद्धिमान्का लक्षण                                      | १७६,२१७     | वि. ४४, सं. ६  |
| कार्यसिद्धिका विघ्न                                     | 908         | 84             |
| उपायज्ञाताकी प्रशंसा                                    | 900         | 88             |
| बलीके साथ युद्धका त्याग                                 | 900         | वि. ४६,४७      |
| दुर्गकी प्रशंसा                                         | 906         | ५०,५९          |
| दुर्गके लक्षण                                           | 906,909     | ५२ से ५५ तक-   |
| लवण रसकी प्रशंसा                                        | 905         | ५६.            |
| सभा, बृद्ध, धर्म, सत्यका निर्णर                         | 1 963       | €9:            |
| दूतकी प्रशंसा                                           | १८२,१८३     | ४९,६०,६२,६३    |
| असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा<br>और गणिका आदिकी निन्द | 1} 968      | é.s.           |
| विप्रहका समय                                            | 964,968     | ६५ से ६८ तक.   |
| युद्धमें जानेकी तथा)<br>लड़नेकी रीति ∫                  | 968,960,966 | ६९ से ८२ तक.   |
| सेनाके हाथीकी प्रशंसा                                   | 766         | ८३             |
| अश्वप्रशंसा                                             | 966         | 68,64          |
| युद्धकी चतुरता तथा सेनाका क                             | ार्य १८९    | 6 €            |
| सेनाकी प्रशंसा                                          | 968         | 64             |
| बलहीन सेनाकी निन्दा                                     | 968         | 68.            |
| राजासे स्नेह छुटनेका लक्षण                              | 968         | 90             |
| राजाको विजय पानेकी रीति                                 | 9८९-9९०     | ९१ से ९५ तक    |
| उदार, शूर तथा दाताका लक्षण                              | 990         | 902            |
| शत्रुकी सहजमें मृत्यु                                   | 988         | वि. १०७        |
| शत्रुकी सेनाके नाशका )<br>उपाय तथा उपदेश }              | २००,२०१     | वि. १०८ से ११४ |

|                                | <b>पृष्ठ</b> | श्चोक              |
|--------------------------------|--------------|--------------------|
| राजाका दूषण                    | . 209        | वि. १९५            |
| आवर्यक उपदेश २                 | 02,203       | वि. ११६ से ११९ तक. |
| देवता गुरु आदि पर कोप न करना   | २०३          | वि. ११२०           |
| स्वास्थ्यमें पांडित्य          | २०४          | वि. १२१            |
| बुद्धिमान् और बुद्धिहीनमें मेद | २०४          | 922                |
| व्ययकी प्रशंसा                 | २०५          | 923,928,924        |
| श्रकी प्रशंसा                  | २०६          | १२६,१२७            |
| राजाके महागुण                  | २०६,२०७      | १२९ से १३२ तक.     |
| दुर्गाश्रयप्रशंसा              | २०८          | 934                |
| युद्धमें राजाकी अवगण्यता       | २०८          | 936                |
| दुर्गके दोष                    | 204          | १३७                |
| दुर्गके जयके उपाय              | 209          | 934                |
| युद्धमें यथावसर कर्तव्य        | 290          | 938                |
| स्वामी मंत्रीकी आपसमें प्रशंसा | २१०          | 980                |
| समरमें उत्साइ                  | 299          | 989,982            |
| राज्यके छः अंग                 | 299          | 185                |
| भाग्यकी निन्दा                 | २१५          | २                  |
| कर्मका दोष                     | २१५          | . \$               |
| मित्रोपदेशप्रशंसा              | २१५          | ¥                  |
| उपाय तथा अपायका विचार          | २१९          | 6                  |
| शत्रुके विश्वासकी निन्दा       | २२१          | \$                 |
| सेवकके उपकारकी न मन्तव्यता     | २२१          | 90                 |
| विचारहीनको उपदेश               | २२२          | 59                 |
| नीचको उचपद देनेकी निन्दा       | २२२          | 98                 |
| अधिक लोभकी निन्दा              | २२३          | 93                 |
| मित्र और शंत्रुका लक्षण        | 228          | 98                 |
| अप्राप्त चिंताकी निन्दा        | २२५          | 94                 |

|                                                       | पृष्ठ       | . श्लोक      |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| कुमार्गा राजाके मंत्रीकी निन्दा                       | २२७         | 9 €          |
| राजाको मंत्रीका अवलंबन                                | २२७         | 90           |
| समानके साथमी मेलका उपदेश                              | २२८         | .98          |
| त्राह्मण क्षत्रिय आदिकी पूज्यता                       | २२९         | २०           |
| मेल करनेके योग्य ७ मनुष्य                             | २२९         | २१           |
| संधि (मेल)की प्रशंसा                                  | २३०,२३१     | २२ से २८ तक. |
| संधि करनेके लिये }<br>अयोग्य २० पुरुष                 | २३२,२३३,२३४ | ३४ से ४७     |
| अयोग्य पुरुषोंके साथ<br>युद्ध न करनेका<br>कारण तथा फल | २३२,२३३,२३४ | ३४ से ४७ तक. |
| नीतिज्ञानकी प्रशंसा                                   | २३४         | 86           |
| राजाका चकवर्ती होनेका उपाय                            | २३५         | 88           |
| विश्वास दे कर फँसाना                                  | २३६         | 49           |
| अपने समान दुर्जनको भी ।<br>सत्यवादी जाननेसे हानि ।    | , २३६       | 45           |
| सजनको दुर्धोके वचनसे विद्यालया है                     | २३७         | \$19.        |
| श्चधापीडितका कर्तव्य                                  | २३९         | 48           |
| धर्महीन पुरुषका लक्षण                                 | २३९         | ष्प          |
| अभयप्रदानकी प्रशंसा                                   | २४०         | 4६           |
| शरणागतके रक्षाकी प्रशंसा                              | २४०         | 40           |
| कार्य पड़ने पर शत्रुको मित्र मानना                    | २४१,२४२     | ५९,६०        |
| संसारकी अनिखता)<br>आदिका वर्णन                        | २४३–२४६     | ६२ से ८२ तक. |
| रागियोंको वनका दोष और                                 | २४७         | ८४,८५        |
| जलसे अन्तरात्माका ग्रुद न होना<br>११                  | २४८         | ८६           |

|  |                                                               | <b>মূ</b> ছ | श्लोक          |
|--|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|  | मनुष्यके लिये सुख                                             | २४८         | 66             |
|  | सत्संग और रतिका उपदेश                                         | 288         | 69,90          |
|  | वृथा खयं गर्जनाकी निन्दा                                      | 240         | 99             |
|  | एक साथ शत्रुसे युद्धकी निन्दा                                 | २५१         | 97             |
|  | वातके मेदको विना जाने )<br>कोधकी अकर्तव्यता }                 | २५१         | 9.3            |
|  | शीघ्र नहीं किये कार्यकी नष्टता                                | २५२         | ९४             |
|  | राजाको सुखके अर्थ                                             | २५३         | ९५             |
|  | मंत्रीके मुख्य गुण                                            | २५३         | ९६             |
|  | कार्य एकाएक करनेसे हानि                                       | २५३         | 90             |
|  | कार्यसाधनकी प्रशंसा                                           | २५३         | 96             |
|  | अभिमानीकी सर्वेदा अप्रसन्नता                                  | 348         | 98             |
|  | पुरुषोंका कर्मके फंलसे निश्चय करना                            | 348         | 900            |
|  | दुर्जनसे वंचितका सुजनमें }<br>अविश्वास करना                   | <i>५५५</i>  | 909,902        |
|  | लोभी, अभिमानी, मूर्ख, पण्डित<br>स्रीपुत्रादिको वश करनेका उपाय | २५६         | 903,908        |
|  | संधिका उपदेश                                                  | ₹ 4 €       | 904            |
|  | १६ प्रकारकी संधियां )<br>और उनके लक्षण                        | २५७-२६०     | १०६ से १२६ तक. |
|  | धर्मकी दढता                                                   | २६०         | 120,926        |
|  | सजनके संग मेलका उपदेश                                         | २६०         | 928            |
|  | सलकी प्रशंसा                                                  | २६०         | १३०            |
|  | आशीर्वाद                                                      | २६१         | 949,932,933    |
|  |                                                               |             |                |

## हितोपदेशः

### भाषानुवादसमलंकृतः

#### प्र प्रस्ता विका

सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादात्तस्य धूर्जटेः। जाह्ववीफेनलेखेव यन्मूर्धि राशिनः कला ॥ १॥

जिन्होंके ललाटपर चन्द्रमाकी कला गंगाजीके फेनकी रेखाके समान शोभाय-मान है उन चन्द्रशेखर महादेवजीकी कृपासे साधुजनोंका मनोरथ सिद्ध होय ॥ १ ॥

> श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु । वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीतिविद्यां ददाति च ॥ २ ॥

यह हितोपदेश नामक प्रंथ सुना हुआ ( सुननेसे ) संस्कृतके वोलने-चालनेमें चतुरताको, सब विषयोंमें वाक्योंकी विचित्रताको और नीतिविद्याको देता है ॥ २ ॥

> अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्॥ ३॥४

बुद्धिमान् मनुष्य अपनेको कभी बूढ़ा न होऊँगा और कभी न महँगा ऐसा जानकर विद्या और धनसंचय का विचार करे, मृत्युने चोटीको आ पकड़ा है ऐसा सोच कर धर्म करे ॥ ३ ॥

> सर्वेद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्। अहार्यत्वादनर्धत्वादक्षयत्वाच सर्वेदा॥४॥

पण्डित लोग सब कालमें (कभी) चौरादिकोंसे नहीं चुराये जानेसे, अनमोल होनेसे और कभी क्षय न होनेसे, सब पदार्थोंमेंसे उत्तम पदार्थ विद्याकोही कहते हैं॥ ४॥ संयोजयति विद्येव नीचगापि नरं सरित्। समुद्रमिय दुर्धर्षे नृपं भाग्यमतः परम्॥ ५॥

जैसे नीच अर्थात तुच्छ तृंणादिसे मिलनेवाली नदी उस तृणादिकको अथाह समुद्रसे जा मिलाती है, उसी प्रकार विद्यामी नीच पुरुषको प्राप्त (वश) होकर राजासे जा मिलाती है, फिर सौभाग्य का उदय कराती है ॥ ५ ॥

> विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्। पात्रत्वाद्धनमाप्नोति घनाद्धमं ततः सुखम्॥ ६॥

विद्या मनुष्यको नम्नता देती है और नम्नतासे योग्यता, योग्यतासे धन, धनसे धर्म, फिर धर्मसे सुख पाता है ॥ ६ ॥

विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य हे विद्ये प्रतिपत्तये। आद्या हास्याय वृद्धत्वे हितीयाद्रियते सदा॥७॥

शस्त्रविद्या और शास्त्रविद्या ये दोनों आदर करानेवाली हैं परंतु पहली अर्थात् शस्त्रविद्या बुढ़ापेमें "पुरुषार्थ न होनेसे" हँसी कराती है और दूसरी अर्थात् शास्त्रविद्या सदैव आदर कराती है ॥ ७॥

> यन्नवे भाजने लक्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्। कथाच्छलेन वालानां नीतिस्तदिह कथ्यते॥८॥

जैसे मृत्तिकाके कोरे वर्तनमें जिस वस्तुका संस्कार पहले होजाता है और पीछे वह उसमें से नहीं जाता है; उसी प्रकार में इस हितोपदेश प्रनथमें कथाके बहानेसे बैलकों के लिये नीति कहता हूँ ॥ ८ ॥

मित्रलाभः सुहद्भेदो विग्रहः संधिरेव च। पञ्चतन्त्रात्तथाऽन्यसाद्गन्थादाकृष्य लिख्यते॥९॥

पंचतन्त्र तथा अन्य अन्य नीतिशास्त्रके प्रन्थोंसे आशय छेकर, १ मित्रलाभ, २ सुदृद्धेर, ३ विषद और ४ सन्धि, ये चार भाग बनाये जाते हैं॥ ९॥

अस्ति भागीरथीतीरे पाटलिपुत्रनामधेयं नगरम्। तत्र सर्व-

१ यहां मनुष्य और तुणकी, विद्या और नदीकी, समुद्र और राजाकी समानता है. २ बाळकोंका बचपन कोरे वर्तनके समान है. यदि इसमें कहानियोंके वहानेसे विद्याका संस्कार हो जाय तो वे जन्मपर्यंत शास्त्रसे विमुख न होंगे।

स्वामिगुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्। स भूपतिरेकदा केनापि पठ्यमानं स्रोकद्वयं ग्रुश्राव—

गंगाजीके किनारेपर पटना नामका एक नगर है, वहाँ राजाके संपूर्ण गुणोंसे शोभायमान, सुदर्शन नामका एक राजा रहता था. एक समय उस राजाने किसीको पढ़ते हुए, ये दो श्लोक सुने—

> "अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्। सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्घ एव सः॥ १०॥

"अनेक सन्देहोंको दूर करनेवाला और छिपे हुए अर्थको दिखाने वाला शास्त्र, सबका नेत्र है, ज्ञानरूपी जिसके पास वह शास्त्र नेत्र नहीं है वह अन्धा है॥१०॥

> यौवनं धनसंपत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता। एकैकमप्यनर्थाय, किमु यत्र चतुष्टयम्?"॥ ११॥

यावन, धन, प्रभुता और अविचारता, इनमेंसे एक एक भी हो तो अन-र्थके करने वाली है और जिसमें ये चारों होय वहांका क्या ठीक है ?" ॥११॥

इत्याकर्ण्यात्मनः पुत्राणामनधिगतशास्त्राणां नित्यमुन्मार्ग-गामिनां शास्त्राननुष्ठानेनोद्विग्नमनाः स राजा चिन्तयामास—

इन दोनो श्लोकोंको सुनकर, वह राजा, शास्त्रको न पढ्नेवाळे, तथा प्रतिदिन कुमार्गमें चलने वाळे, अपने लड़कोंके, शास्त्र न पढनेसे मन व्याकुल होकर सोचने लगा—

'को ऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न धार्मिकः। काणेन चक्षुपा किं वा, चक्षुःपीडैव केवलम् ॥ १२ ॥ जो न पण्डित है और न धर्मशील है, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ किस कामका ?

र्जंसे काणी आंखसे क्या सरता है ? केवल आँखकोही पीड़ा है ॥ १२ ॥ अज्ञात-सृत-सूर्खाणां वरमाद्यों न चान्तिमः । सकृदुःखकरावाद्यावन्तिमस्तु पदे पदे ॥ १३ ॥

उत्पन्न निहं हुआ, तथा होकर मर गया और मूर्ब, इन तीनोंमेंसे पहले दो अच्छे हें और अन्तिम(मूर्ब) अच्छा नहीं, क्योंकि पहले दोनों एकही

१ शूरता, वीरता, दया और शील आदि. २ उत्पन्न नहीं हुआ और होक्ट् मर गया.

वार दुःखके करने वाळे हैं. अंतिमें क्षण-क्षणमें (हमेशा) दुःख देता है ॥ १३ ॥ किंच,—

वरं गर्भस्रावो वरमि च नैवाभिगमनं वरं जातः प्रेतो वरमि च कन्यैव जनिता। वरं वंध्या भार्या वरमि च गर्भेषु वसित-नं चाऽविद्वान् रूपद्रविणगुणगुक्तोऽपि तनयः॥ १४॥

और गर्भका गिर पड़ना, स्त्रीका संसर्ग न करना, उत्पन्न होकर मर जाना, कन्याका होना, स्त्रीका बाँझ रहना, अथवा उसके गर्भमें ही रहना अच्छा है, परन्तु सुन्दरता तथा सुवर्णके आभूषणों से युक्त भी मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं ॥ १४॥ किंच,—

स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। परिवर्तिनि संसारे सृतः को वा न जायते?॥ १५॥

और जिस पुत्रके उत्पन्न होनेसे वंशकी वड़ाई हो, वह जानों उत्पन्न हुआ, नहीं तो इस असार संसारमें मरकर कौन मनुष्य उत्पन्न नहीं होता है? अर्थात् बहुत-से होते हैं और बहुत-से मरते हैं॥ १५॥

गुणिगणगणनारम्भे न पतित कठिनी सुसंभ्रमाद्य । तेनाम्बा यदि सुतिनी वद बन्ध्या कीदशी नाम ॥ १६ ॥

गुणियोंकी गिनतीके आरंभमें जिसका नाम गौरवपूर्वक खिडयासे नहीं लिखा जाय, ऐसे पुत्रसे जो माता पुत्रवती कहलावे तो कहो बाँझ कैसी होती है ? अर्थात् जिसका पुत्र निर्गुणी है वही सचमुच बाँझ है ॥ १६ ॥ अपि च.—

दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः। विद्यायामर्थेलाभे च मातुरुचार एव सः॥ १७॥

और भी कहा है कि—दानमें, तपमें, श्रूरतामें, विद्याके पढ़नेमें और धनके लाममें जिसका मन नहीं लगा वह पुत्र अपनी माताके मलमूत्रके समान वृथा है ॥ १७॥

अपरं च,—

वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खशातान्यपि। एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणा अपि॥ १८॥

और दूसरे-गुणी एकही पुत्र अच्छा परेतु मूर्ख सौ अच्छे नहीं, क्योंकि अकेला चन्द्रमा अंधेरेको दूर कर देता है किंतु अनेक तारोंके समूह मी नहीं कर सकते हैं॥ १८॥

पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः काप्यतिदुष्करम्। तस्य पुत्रो भवेद्वस्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः॥ १९॥

जिस मनुष्यने किसी पुण्य तीर्थमें अतिकठिन तप किया है, उसीका पुत्र आज्ञाकारी, धनवान्, धर्मशील और पंडित होता है॥ १९॥

> अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन्!॥ २०॥

हे राजा ! निख धनका लाभ, आरोग्य, प्रियतमा और मधुरभाषिणी स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र और धनका लाभ कराने वाली विद्या, ये संसारमें छः सुख हैं।

> को धन्यो यहुभिः पुत्रैः कुशूलापूरणाढकैः ?। वरमेकः कुलालम्बी यत्र विश्रूयते पिता॥ २१॥

बुराल नाम पात्रोंसे भरेजाने वाले, अनाज रखनेके आढक नाम पात्रोंके समान अर्थात् बहुत भोजन करने वाले पुत्रोंसे कौन बढ़ाई पाता है ? परंतु जिसके उत्पन्न होनेसे पिता संसारमें विख्यात हो ऐसा कुलदीपक एकही पुत्र अच्छा है ॥ २१ ॥

ऋणकर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी। अभार्या रूपवती शत्रुः पुत्रः शत्रुरपण्डितः ॥ २२॥

ऋणकर्ता पिता, व्यभिचारी याने बदचलन माता, अखंत सुन्दर स्त्री और मूर्ख पुत्र ये चारों शत्रुके समान हैं॥ २२॥

अनभ्यासे विषं विद्या अजीर्णे भोजनं विषम्।

अभ्यास न करनेसे विद्या, अजीर्ण होने पर भोजन, दैरिद्रीको सभा और बुढेको तरुण स्त्री, विषके समान है ॥ २३ ॥

> यस्य कस्य प्रस्तोऽपि गुणवान् पूज्यते नरः । घनुर्वशविशुद्धोऽपि निर्गुणः किं करिष्यति ? ॥ २४ ॥

किसीसेमी उत्पन्न हुआ हो, किन्तु गुणवान् होनेसे प्रतिष्ठा पाता है; जैसे अच्छे बांसका बना हुआमी धनुष्य गुण अर्थात् डोरीके विनाक्या कर सकता है? ॥ २४॥

तत्कथमिदानीमेते मम पुत्रा गुणवन्तः क्रियन्ताम्।

आहार-निद्धा-भय-मैथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिनेराणाम्। धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः॥ २५॥

इसलिये अव किसी प्रकारसे, इन मेरे पुत्रोंको गुणवान् कीजिये. आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये पशुओं और मनुष्योंमें समान हैं, केवल मनुष्योंमें धर्मही अधिक है और धर्महीन मनुष्य पशुके समान है ॥ २५॥

यतः,—

धर्मार्थकाममोक्षाणां यस्पैकोऽपि न विद्यते। अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्॥ २६॥

क्योंकि-जिस मनुष्यमें धेर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमेंसे एक भी न हो, जसका जन्म बकरीके गलेके थनके समान यथा (निकम्मा) है ॥ २६॥ यश्चीच्यते.—

आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। पञ्जैतान्यपि सुज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः॥ २७॥

जैसा कहा जाता है कि-आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये पांच बातें मनुष्यकी गर्भहीमें लागू होती हैं॥ २७॥

१ ज्ञान-दरिद्र ( मूर्ख ) या अनजानको. २ धर्मादि चार पुरुषार्थके उपाय.

किंच,—

अवश्यंभाविनो भावा भवन्ति महतामपि। नग्नत्वं नीलकण्डस्य महाहिशयनं हरेः॥ २८॥

और, अवस्य होनहार विषय वहें ( देवों )कोमी होते हैं जैसे महादेवजीको नम्नता और विष्णुका शेषनागपर लोटना ॥ २८ ॥ अपि च,—

यदभावि न तद्भावि, भावि चेन्न तद्न्यथा। इति चिन्ताविषद्गोऽयमगदः किं न पीयते ?॥ २९॥

और, जो होनहार नहीं है सो कभी न होगा और जो होनहार है उससे विपरीत न होगा, अर्थात् अवस्य होगा—इस चिन्तारूपी विषको नाश करने वाले औषधको क्यों नहीं पीते ?॥ २९॥ प्रतत्कार्योक्षमाणां केषांचिदालस्यचनम्।

न दैवमपि संचिन्त्य त्यजेदुद्योगमात्मनः। अनुद्योगेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमईति ?॥ ३०॥

यह तो कितनेही, कार्य करनेमें असमर्थों का आलस्ययुक्त वचन है। भाग्यको विचार कर (केवल दैवके उपरही भरोंसा रख कर) ही मनुष्यको अपना उद्योग नहीं छोडना चाहिये, क्योंकि विना उद्योगके तिलोंमेंसे तेल कौन निकाल सकता है? ॥ ३०॥

अन्यच,—

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी-'र्दैवेन देय'मिति कापुरुषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, यसे कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः? ॥ ३१॥

और मी, उद्योगी-जो पुरुषोंमें सिंहके समान पराक्रमी है ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यको लक्ष्मी मिलती है और 'भाग्यमें होगा सो भिलेगा' इस प्रकार पुरुषार्यहीन मनुष्य कहते हैं; इसलिये भाग्यको छोड़, यथाशक्ति यल करना चाहिये और यल करनेपर भी जो कार्य सिद्ध न हो तो उसमें क्या दोष है ! ॥ ३१ ॥

यथा होकेन चकेण न रथस्य गतिर्भवेत्। एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति॥ ३२॥

सौर जैसे एक पहियेसे रथ नहीं चलता है वैसेही उद्योगके विना प्रारम्ध नहीं खलती है ॥ ३२ ॥

तथा च,-

. 6

पूर्वजन्मकृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। तसात्पुरुषकारेण यत्नं कुर्यादतन्द्रितः॥ ३३॥

और पूर्व जन्ममें कियेहुए कामहीको प्रारब्ध कहते हैं, इसलिये मनुष्यको आलस्य छोडकर पुरुषार्थ करना चाहिये॥ ३३॥

> यथा मृत्पिण्डतः कर्ता कुरुते यद्यदिच्छति । एवमात्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते ॥ ३४ ॥

जैसे कुम्हार मटीके लोंदेसे जो चाहता है सो बनाता है, उसी तरह मनुष्य भी अपना किया हुआ कमें पाता है ॥ ३४ ॥

> काकतालीयवत् प्राप्तं दृष्ट्वापि निधिमग्रतः। न खयं दैवमादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते॥ ३५॥

काकतालीय न्यायके समान अर्थात् अनायास इकट्ठे धनको सामने देखकर भी खयं भाग्य प्रहण नहीं करता है, किंतु कुछ पुरुषार्थकी अपेक्षा होती है ॥३५॥

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥ ३६॥ उद्योगसे कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथोंसे नहीं, जैसे सोते हुए सिंहके मुखमें मृग अपने आप नहीं घुसते हैं॥ ३६॥

> मातृपितृकृताभ्यासो गुणितामेति बालकः। न गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति पण्डितः॥ ३७॥

माता-पितासे अभ्यास कराया गया वालक गुणवान् होता है, गर्भसे निकलतेही पुत्र पण्डित नहीं होता ॥ ३७ ॥

> माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः। न शोभते सभामध्ये इंसमध्ये बको यथा॥ ३८॥

जिन माता-िपताने अपने बालकको नहीं पढ़ाया है, वे उसके वैरी हैं और बहु बालक समामें, इंसोमें वगुलेकी तरह शोभा नहीं देता है ॥ ३८ ॥ रूपयौवनसंपन्ना विशालकुलसंभवाः। विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः॥ ३९॥ सौन्दर्य तथा यौवनसे युक्त और बढ़े कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्य विद्याहीन होनेसे सुगन्धरहित टेस्के पुष्पोंके समान शोभा नहीं पाते हैं॥ ३९॥

> मूर्खोऽपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः। तावच शोभते मूर्खो यावर्तिकचित्र भाषते'॥ ४०॥

सुन्दर कपड़े पहिना हुआ मूर्ख मी सभामें तभीतक अच्छा लगता है कि जबतक वह कुछ न बोले ॥ ४० ॥

पतिचन्तयित्वा स राजा पण्डितसभां कारितवान्। राजो-वाच—'भोभोः पण्डिताः! श्रूयताम्। अस्ति कश्चिदेवंभूतो विद्वान् यो मम पुत्राणां नित्यमुन्मार्गगामिनामनिधगतशास्त्राणामिदानीं नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारियतुं समर्थः ?

यह सोच विचार कर उस राजाने पिंडतोंकी सभा कराई; ( और ) राजा बोला-'हे पिंडतमहाशयो! सुनिये. (इस सभामें ) कोई ऐसाभी पिंडत है जो मेरे निख्य कुमार्गी तथा शास्त्रको नहीं पढ़े हुए बेटोंका अब नीतिशास्त्रके उपदेशसे नया जन्म करानेको समर्थ हो?

यतः,—

काचः काञ्चनसंसर्गाद्धत्ते मारकतीं द्युतिम्। तथा सत्संनिधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्॥ ४१॥

क्योंकि—सुवर्णके संग होनेसे जैसे कांचकी मरकतमणिकी-सी शोभा हो जाती है, वैसेही अच्छे संगसे मूर्खभी चतुर हो जाता है ॥ ४१॥ उक्तं च.—

हीयते हि मतिस्तात ! हीनैः सह समागमात् । समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्'॥ ४२॥ और कहा है कि-नीचोंके साथ रहनेसे बुद्धि घट जाती है, समान पुरुषोंके साथ रहनेसे समान रहती है और अधिक बुद्धिमानोंके साथ रहनेसे बढ़ जाती है' ४२ अत्रान्तरे विष्णुरार्मनामा महापण्डितः सकलनीतिशास्त्र-

प्रस्ताविका ४३-

तत्त्वक्षो यृहस्पतिरिवाववीत्—'देव! महाकुलसंभूता राजपुत्राः । तन्मया नीतिं ब्राह्यितुं शक्यन्ते ।

उस समय सम्पूर्ण नीतिशास्त्रके सारको जाननेवाले, वृहस्पतिजीके समान एक बद्दे धुरंधर पण्डित विष्णुशर्माजी बोले-'महाराज! ये बद्दे सत्कुलमें उत्पन्न हुए राजपुत्र हैं. इसलिये में इनको नीति सिखा सकता हूं. क्योंकि,-

यतः,-

नाद्रच्ये निहिता काचित्किया फलवती भवेत्। न व्यापारशतेनापि शुकवत् पाठ्यते वकः॥ ४३॥ क्योंकि, अयोग्य वस्तुमें किया हुआ परिश्रम सफल नहीं होता है, जैसे अनेक

उपाय करने परमी तोतेके समान बगुला नहीं पढ़ाया जा सकता है ॥ ४३ ॥

अन्यश्च,-

अस्मिस्तु निर्गुणं गोत्रे नापत्यमुपजायते। आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुतः ? ॥ ४४ ॥ और दूसरे-इस राजकुलमें गुणहीन सन्तान उत्पन्न नहीं होसकती है, जैसे ·पद्मरागमणियोंकी खानमें काचमणिका जन्म कैसा होसकता है ? ॥ ४४ ॥ अतोऽहं षण्मासाभ्यन्तरे तव पुत्रान्नीतिशास्त्राभिन्नान्करिष्यामि'। राजा सविनयं पुनरुवाच-

इसलिये में छः महीनोंके भीतर आपके पुत्रोंको नीतिशास्त्रमें निपुण कर द्ंगा'. राजा फिर विनयसे वोला,-

'कीटोऽपि सुमनःसङ्गादारोहति सतां शिरः। अइमापि याति देवत्वं महङ्गिः सुप्रतिष्ठितः॥ ४५॥ 'कीड़ामी पुष्पोंके संगते सज्जनके शिरपर पहुंच जाता है और बड़े मनुष्योंसे स्थापन किया हुआ पाषाणमी देवता मान कर पूजा जाता है ॥ ४५॥ अन्यच,-

यथोदयगिरेई व्यं संनिकर्षेण दीप्यते। तथा सत्संनिधानेन हीनवर्णोऽपि दीप्यते ॥ ४६॥ और दूसरे-जैसे उदयाचलकी वस्तु सूर्यकी किरणोंके गिरनेसे चमकती है उसी तरह सजनोंके पास रहनेसे मूर्ख भी शोभायमान लगता है ॥ ४६ ॥

गुणा गुणक्षेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः । आखाद्यतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥ ४७ ॥

गुण, बुद्धिमानोंमें मिल जानेसे गुण हो जाते हैं और मूर्लोंमें मिल जानेसे वेही गुण दोष बन जाते हैं. जैसे मीठे जलवाली निदयां समुद्रसे मिलकर खारी बन जाती हैं।। ४७॥

तदेतेषामसात्पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् ।' इत्युक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणो बहुमानपुरःसरं पुत्रान्समर्पितवान्॥

इसलिये इन मेरे पुत्रोंको नीतिशास्त्रके उपदेश करनेके लिये आप सब प्रका-रसे समर्थ हैं'—यह कहकर बडे आदरसत्कारसे विष्णुशर्मातीको पुत्र सोंप दिये.

इति प्रस्ताविका।



## हितोपदेशः

#### मित्रला भः

अथ प्रासादपृष्ठे सुखोपविद्यानां राजपुत्राणां पुरस्तात्प्रस्ताव-क्रमेण स पण्डितोऽबवीत्—

फिर राजभवनके ऊपर आनन्दसे बैठे हुए, राजकुमारोंके सामने प्रसंगकी रीतिसे पंडितजी यों बोले-

> 'काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा'॥ १॥

'काव्यशास्त्रके विनोदसे बुद्धिमानोंका और चूत आदि दुर्व्यसन, नींद अथवा कलहसे मूर्खोंका समय कटता है ॥ १ ॥

'तद्भवतां विनोदाय काककूर्मादीनां विचित्रां कथां कथयामि ।' राजपुत्रैककम्—'आर्थ! कथ्यताम् ।' विष्णुशर्मोवाच—'श्रृणुतः; संप्रति मित्रलाभः प्रस्तूयते। यस्यायमाद्यः स्रोकः—

इसिलिये आपकी प्रसन्नताके लिये काग, कछुआ आदिकी विचित्र कथा कहताहूं'। राजपुत्र बोले—'हे गुरुजी! किहिये'। विष्णुशर्मा बोले—'सुनिये में अब मित्रलाभ कहता हूं कि जिसका प्रथम वाक्य यह है—

असाधना वित्तहीना वुद्धिमन्तः सुद्धत्तमाः। साधयन्त्याशु कार्याणि काककूर्ममृगाखुवत्'॥२॥

अस्त शस्त आदि उपायरहित, तथा धनहीन किन्तु युद्धिमान् और आपसमें बड़े परम मित्र (साथी) काक, कूर्म, मृग और चृहेके समान शीघ्र कार्योको सिद्ध कर टेते हैं'॥ २॥

राजपुत्रा ऊचुः—'कथमेतत् ?'। विष्णुरार्मा कथयति,— राजपुत्र बोले-'यह कहानी कैसी है ?'। विष्णुरार्मा कहने लगे—

#### कथा १

[ काग, कछुआ, मृग और चूहेकी कहानी १ ] 'अस्ति गोदावरीतीरे विशालः शाल्मलीतरुः। तत्र नानादिग्दे- शादागत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति । अथ कदाचिद्वसन्नायां रात्रावस्ताचलच्चूडावलम्बिन भगवति कुमुदिनीनायके चन्द्रमसि लघुपतनकनामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयमायान्तं व्याधमपश्यत् । तमवलोक्याचिन्तयत्—'अद्य प्रातरेवानिष्टदर्शनं जातम्, न जाने किमनभिमतं दर्शयिष्यति ।' इत्युक्त्वा तद्जु-सरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः ।

'गोदावरीके तीरपर एक वड़ा सैमरका पेड़ है । वहां अनेक दिशाओं के देशों से आकर रातमें पक्षी वसेरा करते हैं। एक दिन जब थोड़ी रात रह गई और भगवान कुमुदिनीके नायक चन्द्रमाने अस्ताचलकी चोटीकी शरण ली तय लघुपतनक नामक काग जगा और सामनेसे दूसरे यमराजके समान एक वहेलिएको आते हुए देखा; उसको देखकर सोचने लगा—कि 'आज प्रातःकालही खुरेका मुख देखा है। में नहीं जानता हूं कि क्या खुराई दिखावेगा।' यह कहकर उसके पीछे पीछे घवराकर चल पड़ा।

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च। दिवसे दिवसे मृढमाविशन्ति न पण्डितम् ॥ ३॥

क्योंकि—सहस्रों शोककी और सेंकड़ों भयकी वातें मूर्ख पुरुषको दिन पर दिन दुःख देती हैं और पण्डितको नहीं ॥ ३ ॥ अन्यच, विषयिणामिदमवश्यं कर्तव्यम्,—

और दूसरे-संसारके धंधोंमें लगे हुए मनुष्योंको यह अवश्य करना चाडिये कि—

> उत्थायोत्थाय वोद्धव्यं महद्भयमुपस्थितम्। मरणव्याधिशोकानां किमद्य निपतिष्यति॥ ४॥

नित्य उठतेही बड़ा भय आया (आनेका संभव है) ऐसा समझ छेना चाहिये, क्योंकि मरण आपत्ति और शोक, इनमेंसे न जाने कौनसा भी आ पड़े ॥ ४॥

अथ तेन व्याधेन तण्डुलकणान्विकीर्यं जालं विस्तीर्णम्। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। तस्मिन्नेव काले चित्रप्रीवनामा कपो-तराजः सपरिवारो वियति विसर्पस्तांस्तण्डुलकणानवलोकया- मास। ततः कपोतराजस्तण्डुलकणलुन्धान् कपोतान्प्रत्याह— 'कुतोऽत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः? तन्निरूप्यतां तावत्। भद्रमिदं न पश्यामि। प्रायेणानेन तण्डुलकणलोभेना-साभिरपि तथा भवितव्यम्,—

फिर इस व्याधने चावलोंकी कनकीको बखेर कर जाल फैलाया और आप वहां छुप कर बैठ गया। उसी कालमें परिवारसिंहत आकाशमें उदते हुए चित्रप्रीव नामक कबूतरोंके राजाने चावलोंकी कनकीको देखा. फिर कपोतराज चावलके लोभी कबूतरोंसे बोला—'इस निर्जन वनमें चावलकी कनकी कहांसे आई? पहले इसका निश्चय करो. में इसको कल्याणकारी नहीं देखता हूं, अवदय इन चावलोंकी कनकीके लोभसे हमारीभी वैसी ही गति हो सकती जैसी कि—

> कङ्कणस्य तु लोभेन मग्नः पङ्के सुदुस्तरे। वृद्धव्याञ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा'॥५॥

कंगनके लोभसे गाढ़ी गाढ़ी कीचडमें फँसे हुए एक वटोहीको, वूढे बाघने पक्रद कर मार डालां'॥ ५॥

कपोता ऊचुः—'कथमेतत् ?'। सोऽव्रवीत्—

कबूतर बोले- 'यह कथा कैसे है ?'-वह कहने लगा.

#### कथा २

# [ सुवर्णकंकणधारी बूढ़ा बाघ और मुसाफिरकी कहानी २ ]

'अहमेकदा दक्षिणारण्ये चरन्नपश्यम्। एको वृद्धव्याघः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे बूते —'भो भोः पान्थाः! इदं सुवर्णकङ्कणं गृह्य-ताम्।' ततो लोभाकृष्टेन केनचित्पान्थेनालोचितम्—भाग्येनैत-त्संभवति। किंत्वसिन्नात्मसंदेहे प्रवृत्तिर्न विधेया।

'एक समय मैंने दक्षिणके वनमें चलते हुए देखा कि एक बूढ़ा वाघ नहां धोकर कुशा हाथमें लिये सरोवरके किनारे पर (बैठा हुआ) योला—'ओ बटोहियो! यह सुवर्णका कंगन लो'. तब लोभके मारे किसी बटोहीने जीमें विचारा कि—'यह बात भाग्यसे होती है, परंतु इस आत्माके संदेहमें (अर्थात कहीं मर तो न जाऊं? इस सोचमें) प्रश्नित नहीं करनी चाहिये।

यतः--

अनिष्टादिष्टलामेऽपि न गतिर्जायते शुभां। यत्रास्ते विषसंसर्गोऽमृतं तद्पि मृत्यवे ॥ ६॥

क्योंकि—दुर्जनसे मनोरथ पूरा भी हो जाय परन्तु परिणाम अच्छा नहीं होता है; जैसे अमृतमें विषके मिलनेसे वह अमृत भी मार डालता है ॥ ६ ॥ किंतु सर्वत्रार्थार्जने प्रवृत्तिः संदेह एव ।

परन्तु सर्वदा धनके उत्पन्न करनेमें तो संदेह होताही है।

तथा चोक्तम्-

न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति । संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति ॥ ७ ॥

जैसा कहा है-मनुष्य सन्देहोंमें पडे विना कल्याण नहीं देखता है; परन्तुः सन्देहोंमें पड़कर जो जीता रहता है वही देखता है ॥ ७ ॥

तिन्नक्षयामि तावत् ।' प्रकाशं बृते—'कुत्र तव कङ्कणम् ?' व्याघो हस्तं प्रसार्य दर्शयति । पान्धोऽवदत्—'कथं मारात्मके त्विय विश्वासः?'। व्याघ उवाच—'श्रुणु रे पान्थ ! प्रागेव यौवन-दशायामतिदुर्वृत्त आसम् । अनेकगोमानुषाणां वधान्मे पुत्रा मृता दाराश्च। वंशहीनश्चाहम्। ततः केनचिद्धार्मिकेणाहमादिष्टः— ''दानधर्मादिकं चरतु भवान्।'' तदुपदेशादिदानीमहं खानशीलो दाता वृद्धो गलितनखदन्तो कथं न विश्वासभूमिः?

इसिल्ये प्रथम इस बातका निश्चय करूं. प्रकट बोला—'अरे! तेरा कंगन कहां है?' वाघने हाथ पसार कर दिखा दिया. बटोहीने कहा—'में तुझ हिंसकमें केसे विश्वास करूं?' वाघ बोला—'सुनरे बटोही! पहले में युवावस्थामें बड़ा दुराचारी था, अनेक गोंओं और मनुष्योंके मारनेसे मेरे स्त्री-पुत्र मर गये. और में वंशहीन होगया. तब किसी धर्मात्माने मुझे उपदेश किया कि—''आप दान, धर्म आदि करिये". उसके उपदेशसे अब में स्नान करता हूं, दानी तथा गृद्ध हूं, नख और दांत भी मेरे गल गये हैं, में विश्वासके योग्य क्यों नहीं हूं ?

यतः,---

इज्याऽध्ययनदानानि तपः सत्यं धृतिः क्षमा । अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याप्टविधः स्मृतः ॥ ८॥

क्योंकि—यज्ञ करना, वेद पदना, दान देना, तप करना, सल्य बोलना, धीरज धरना, क्षमाशील होना और लोभ न करना, ये आठ धर्मके मार्ग हैं॥ ८॥

तत्र पूर्वश्चतुर्वेगों दम्भार्थमिप सेव्यते । उत्तरस्तु चतुर्वेगों महात्मन्येव तिष्ठति ॥ ९ ॥

इनमेंसे पहले चार तो पाखंड रचनेके (बाहरी दिखावेके) लिये भी होते हैं परन्तु पिछले चार केवल महात्मामेंही होते हैं ॥ ९ ॥ मम चैतावां लोभविरहो येन स्वहस्तस्थमि सुवर्णकङ्कणं यसौ कसौचिदानुमिच्छामि । तथापि 'व्याघ्रो मानुषं खादति' इति लोकप्रवादो दुर्निवारः।

मुझे यहांतक लोभ नहीं है कि अपने हाथका कंगनभी किसीको देना चाहता हूं, परन्तु 'वाघ मनुष्यको खा जाता है' यह लोकनिन्दा नहीं मिट सकती है।

यतः,---

गताजुगतिको लोकः कुट्टनीमुपदेशिनीम्। प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोन्नमपि द्विजम्॥ १०॥

क्योंकि—अपनी पुरानी लीखपर चलने वाला संसार धर्मके विषयमें कुट्टनीके उपदेशका ऐसा प्रमाण नहीं करता है कि जैसा गो-हिंसक ब्राह्मणका धर्ममें प्रमाण (विश्वास ) करता है ॥ १०॥ मया च धर्मशास्त्राण्यधीतानि । शृणु,—

और मेंने धर्मशास्त्र भी पढ़े हैं, सुन ऐसा कहा है कि-

मरुखन्यां यथा वृष्टिः क्षुधार्ते भोजनं तथा। दरिद्रे दीयते दानं सफलं पाण्डुनन्दन !॥ ११॥

हे युधिष्ठिर! जैसे मारवाइदेशमें वृष्टिका होना और भूखेको भोजन देना लाभदायक है, उसी प्रकार दरिदको दान देना लाभदायक होता है ॥ ११ ॥

प्राणा यथात्मनो ऽभीष्टा भूतानामि ते तथा। आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः॥ १२॥ जिस प्रकार अपने प्राण प्यारे हैं, वैसेही अन्य प्राणियोंकोमी अपने अपने प्राण प्यारे हैं, इसलिये साधुजन अपने प्राणोंके समान दूसरोंपर भी दया करते हैं॥ १२॥

अपरं च,--

प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ १३ ॥

और दूसरी यह वात है-प्रार्थनाका स्वीकार, दान, सुख तथा दुःख, ग्रुभ और अग्रुभमें, पुरुष अपनी आत्माके समान प्रमाण करता है ॥ १३॥ अन्यच्च,—

मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्यत् । आत्मवत्सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥ १४ ॥

और दूसरे—जो पराई स्त्रीको माताके समान, पराये धनको कंकड़के समान, और सब प्राणियोंको अपनी आत्माके समान समझता है, वही सचा पण्डित है॥ त्वं चातीच दुर्गतस्तेन तत्तुभ्यं दातुं स्वयत्नोऽहम्। तथा चोक्तम्—

तू असंत निर्धन है इसिल्ये में तुझे देनेको यहातील हूं; जैसा कहा है— दरिद्रान्भर कौन्तेय! मा प्रयच्छेश्वरे धनम्। व्याधितस्योषधं पथ्यं, नीरुजस्य किमोपधैः?॥ १५॥

हे युधिष्ठिर ! दरिदियोंका पालन और पोषण कर तथा धनवानको धन मत दे, क्यों कि, रोगीको औषध गुणदायक होती है और नीरोगको औषधियाँ इथा हैं॥ १५॥

अन्यच,—

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं विदुः॥ १६॥
और-'यह देना है' इस निःस्2ह बुद्धिसे जो दान अनुपकारीको देश काल
और सुपात्र विचार कर दिया जाता है वह दान सात्त्विक कहलाता है॥ १६॥

१ जिसके साथ प्रत्युपकार या कोई अन्य तरह स्वार्थका संबंध न हो ऐसे पुरुषको. हि॰ २

तदत्र सरसि स्नात्वा सुवर्णकंङ्कणं गृहाण।' ततो यावदसौ तद्वचः-प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं प्रविशति तावन्महापङ्के निमग्नः पला-यितुमक्षमः। पङ्के पतितं हृष्ट्वा व्याघोऽवदत्—'अहह, महापङ्के पतितोऽसि। अतस्त्वामहमुत्थापयामि।' इत्युक्त्वा शनैः शनै-रूपगम्य तेन व्याघेण धृतः; स पान्थोऽचिन्तयत्—

इसिलये इस सरोवरमें नहांकर सोनेका कंगन ले। तब वह उसकी मीठी २ बातें सुन लोभवश होकर जैसेही सरोवरमें छान करनेके लिये उतरा वैसेही घनी कीचड़में फँस गया और भाग न सका। उसको कीचड़में फँस देखकर व्याधने कहा—'ओहो! तू बढ़ी भारी कीचड़में फँस गया है, इसिलये में तुझे वाहर निकालता हूं. यह कह कर और धीरे धीरे पास जाकर उस वाघने उसे पकड़ लिया, तब वह बटोही सोचने लगा—

'न धर्मशास्त्रं पठतीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः। स्त्रभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः॥ १७॥

'जो दुष्ट है उसे धमेशास्त्र और वेद पढ़नेसे क्या होता है ? क्योंकि, खभाव ही सबसे प्रवल होता है, जैसे गौका दूध खभावसेही मीठा होता है'॥ १७॥ किंच,—

अवशेन्द्रियचित्तानां हस्तिस्नानमिव किया। दुर्भगाभरणप्रायो ज्ञानं भारः क्रियां विना ॥ १८॥

और जिनकी इन्द्रियां और चित वशमें नहीं है उनका व्यापार हाथीके स्नानके समान निष्फल है, और इसी प्रकार कियाके विना ज्ञान, वंध्या स्नियोंके पालन-पोषणके समान भार अर्थात् निष्फल है॥ १८॥

१ वस्तुतः 'गजवत् स्नानमाचरेत्' यह उक्ति केवल स्नानकी रीत वता देती है, क्योंकि, हाथी नहानेके बाद तुरंतही शृंड्से अपने शरीरके जपर धूल फेंकता है, जिस वजहसे उसका स्नान निष्फलही है. २ विधवा स्त्रियोंके गहने पहरनेके समान निष्फल है ऐसा अर्थ भी हो सकता है, अर्थात् जैसा कि संतति उत्पिक्ति आशा न होनेसे वंध्याका पालन-पोपण भार है वैसेही विना पतिके विधवाको अलंकार भार है.

तन्मया भद्रं न कृतं यदत्र मारात्मके विश्वासः कृतः। तथा ह्यक्तम्—

इसलिये मेंने अच्छा नहीं किया जो इस हिंसकमें विश्वास किया, जैसा

कहा है-

नदीनां रास्त्रपाणीनां नखिनां शृङ्गिणां तथा। विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीपु राजकुलेपु च॥ १९॥

निदयोंका, हाथमें शिल्लधारण करने वालोंका, नख और सींग वाले प्राणि-योंका, लियोंका तथा राजाके कुलका विश्वास कभी न करना चाहिए ॥ १९ ॥ अपरं च.—

> सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः। अतीत्य हि गुणान्सर्वान्सभावो मुर्भि वर्तते॥ २०॥

और दूसरे-रनुष्यको सबके खभावकी परीक्षा करनी चाहिए न कि अन्य गुणोंकी; क्योंकि सब गुणोंको छोड़कर खभावही सबसे श्रेष्ठ है ॥ २०॥

अन्यच,—

स हि गगनविहारी कल्मषध्वंसकारी दशशतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी। विधुरिप विधियोगाद्रस्यते राहुणासौ लिखितमि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः ?'॥ २१॥

और चन्द्रमा जो आकाशमें विचरता है, अंधकारको दूर करता है, सहस्र किरणोंको धारण करता है, और नक्षत्रोंमें वीचमें चलता है उस चन्द्रमाको भी भाग्यसे राहु प्रस लेता है, इसलिये जो कुछ भाग्य (ललाट) में विधाताने लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है ?'॥ २१॥

इति चिन्तयन्नेवासौ व्याव्रेण व्यापादितः खादितश्च । अतोऽहं व्रवीमि—"कङ्गणस्य तु लोभेन" इत्यादि । अतः सर्वथाऽविचारितं कर्म न कर्तव्यम् ।

यह बात वह सोचही रहा था जब उसको बाघने मार डाला और खा गया। इसीसे में कहता हूं कि, ''कंगनके लोभसे'' इत्यादि. इसलिये विना विचारे काम कभी नहीं करना चाहिये— यतः,—

'सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः सुतः सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः । सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियाम्'॥ २२॥

क्योंकि-'अच्छी रीतिसे पका हुआ भोजन, विद्यावान पुत्र, सुकिक्षित अर्थात् आज्ञाकारिणी स्त्री, अच्छे प्रकारसे सेवा किया हुआ राजा, सोच कर कहा हुआ वचन, और विचार कर किया हुआ काम ये वहुत काल तक्ष्मी नहीं विघड़ते हैं'॥२२॥ पतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित्कपोतः सद्पमाह—'आः, किमेचमुच्यते ? यह सुनकर एक कबूतर घमंडसे बोला, 'अजी! तुम क्या कहते हो ?

वृद्धानां वचनं याद्यमापत्काले ह्युपस्थिते । सर्वत्रैवं विचारे तु भोजनेऽप्यप्रवर्तनम् ॥ २३ ॥

जब आपत्काल आवे तब ऋदोंकी बात माननी चाहिये; परन्तु उस तरह सब जगह माननेसे तो भोजन भी न मिल्ठे॥ २३॥

यतः,--

राङ्काभिः सर्वमाकान्तमसं पानं च भूतले।
प्रवृत्तिः कुत्र कर्तव्या जीवितव्यं कथं नु वा ? ॥ २४ ॥
क्योंकि-इस पृथ्वीतल पर अन्न और पान (इल्लादि सब) सन्देहोंसे भरा है,
किस वस्तुमें खाने-पीनेकी इच्छा करे अथवा कैसे जिए ? ॥ २४ ॥
ईच्यों घणी त्वसंतपः कोधनो नित्यदाहितः।

ईर्ष्यां घृणी त्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः। परभाग्योपजीवी च पडेते दुःखभागिनः'॥ २५॥

ईर्षा करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, कोधी, सदा संदेह करने वाला और पराये आसरे जीने वाला ये छः प्रकारके मनुष्य हमेशा दुःखी होते हैं'॥ एतच्छुत्वा सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टाः।

यह सुन कर-सब कवूतर (बहेलियेने चावलके कण जहां छीटे थे) वहां

बैठ गये। यतः,—

सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो वहुश्रुताः। छेत्तारः संशयानां च ह्विश्यन्ते लोभमोहिताः॥ २६॥ क्योंकि—अच्छे बड़े बड़े शास्त्रोंको पढ़ने तथा सुनने वाळे और संदेहोंको दूर करने वाळे (पंडित) भी लोभके वश हो कर दुःख भोगते हैं ॥ २६ ॥ अन्यच्च,—

लोभात्कोधः प्रभवति लोभात्कामः प्रजायते । लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम् ॥ २७ ॥ और दूसरे-लोभसे कोध उत्पन्न होता है, लोभसे विषयभोगकी इच्छा होती है और लोभसे मोह और नाश होता है, इसलिये लोभही पापकी जड है ॥ २०॥ अन्यच,—

> असंभवं हेममृगस्य जनम तथापि रामो लुलुभे मृगाय। प्रायः समापन्नविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति॥ २८॥

और देखो, सोनेके मृगका होना असंभव है, तो भी रामचन्द्रजी सोनेके मृगके पीछे छुभा गये, इसलिये विपत्तिकाल आने पर महापुरुषोंकी बुद्धियाँ भी बहुधा मलिन हो जाती हैं! ॥ २८॥

अनन्तरं सर्वे जालेन बद्धा वभूबुः। ततो यस्य वचनात्तत्रावल-म्बितास्तं सर्वे तिरस्कुवेन्ति।

इसके पीछे सबकेसब जालमें बँध गये। फिर जिसके वचनसे वहां उतरे थे उसका सब तिरस्कार करने लगे;

यतः,—

न गणस्यात्रतो गच्छेत्सिद्धे कार्ये समं फलम् । यदि कार्यविपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र ह्रन्यते'॥ २९ ॥

जैसे कि कहा है-समूहके आगे मुखिया होकर न जाना चाहिये, क्योंकि काम सिद्ध होनेसे फल सबको बराबर (प्राप्त) होता है, और जो काम बिगड जाय तो मुखियाही मारा जाता है'॥ २९॥

तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच—'नायमस्य दोषः। उसकी निन्दा सुन कर चित्रग्रीव बोला-'इसका कुछ दोष नहीं है; यतः,--

आपदामापतन्तीनां हितोऽप्यायाति हेतुताम्।
मातृजंघा हि वत्सस्य स्तम्भीभवति वन्धने॥ ३०॥
क्योंकि-हितकारक पदार्थ भी आने वाली आपत्तियोंका कारण हो जाता है, जैने
गोदोहनके समय माताकी जांघ वछड़ेके वांधनेका खूँटा हो जाती है॥ ३०॥
अन्यच्च,—

स वन्धुर्यो विपन्नानामापदुद्धरणक्षमः। न तु भीतपरित्राणवस्तूपालम्भपण्डितः॥ ३१॥

और दूसरे-बन्धु वह है जो आपित्तमें पड़े हुये मनुष्योंको निकालनेमें समर्थ हो, और जो दुःखितोंकी रक्षा करनेके उपायके बदले उलहना देनेमें चतुराई बतावे वह बन्धु नहीं है ॥ ३१॥

विपत्काले विसाय एव कापुरुषलक्षणम् । तदत्र धैर्यमवलम्बय प्रतीकारश्चिन्त्यताम् ।

आपित्तकालमें घवरा जाना तो कायर पुरुषका चिन्ह है, इसलिये, इस काममें धीरज धर कर उपाय सोचना चाहिये;

यतः,—

विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदिस वाक्पद्धता युधि विक्रमः। यशिस चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्॥ ३२॥

क्योंकि-आपदामें धीरज, बढ़तीमें क्षमा, सभामें वाणीकी चतुरता, युद्धमें पराक्रम, यशमें रुचि, और शास्त्रमें अनुराग ये वातें महात्माओंमें स्वभावसेही होती हैं ॥ ३२ ॥

संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च धीरत्वम् । तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुतं विरलम् ॥ ३३ ॥

जिसे सम्पत्तिमें हर्ष, और आपित्तमें खेद न हो, और संग्राममें धीरता हो, ऐसा तीनों लोकके तिलक का जन्म विरला होता है और उसको विरली माता ही जनती है ॥ ३३ ॥

१ अर्थात् तुमने इस उपायसे इस आपत्तिको क्यों नहीं दूर कर दिया ?.

अन्यच,—

षइ दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता। निद्रा तन्द्रा भयं कोघ आलस्यं दीर्घसूत्रता॥ ३४॥

और इस संसारमें अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषको निदा, तन्द्रा, भय, कोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता ये छः अवगुण छोड़ देने चाहिये॥ ३४॥

इदानीभप्येवं क्रियताम् । सर्वैरेकचित्तीभूय जालमादायोड्डीय-ताम् ।

अव भी ऐसा करो, सब एक मत होकर जालको लेकर उड़ो; यतः,—

> अल्पानामपि वस्तूनां संहातेः कार्यसाधिका। तृणेर्गुणत्वमापन्नेर्वध्यन्ते मत्तदन्तिनः॥ ३५॥

क्योंकि-छोटी छोटी वस्तुओंके समृद्धसे भी कार्य सिद्ध हो जाता है, जैसे घासकी वटी हुई रस्सियोंसे मत वाले हाथी वाँधे जाते हैं ॥ ३५॥

संहतिः श्रेयसी पुंसां स्वकुलैरल्पकैरपि।
तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुलाः॥ ३६॥

अपने कुलके थोड़े मनुष्योंका समूह भी कल्याणका करने वाला होता है, क्योंकि तुस ( छिलके ) से अलग हुए चावल फिर नहीं उगते हैं ॥ ३६ ॥ इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालमादायोत्पतिताः । अनन्तरं स व्याधः सुदूराजालापहारकांस्तानवलोक्य पश्चादावन्नचिन्तयत्-

यह विचार कर सब कबूतर जालको लेकर उड़े। फिर वह बहेलिया, जालको लेकर उड़ने वाले कबूतरोंको दूरसे देख कर पीछे दौडता हुआ सोचने लगा.

> 'संहतास्तु हरन्त्येते मम जालं विहंगमाः। यदा तु निपतिष्यन्ति वदामेष्यन्ति मे तदा'॥ ३७॥

'ये पक्षी मिल कर मेरे जालको लेकर उड़े जाते हैं, परन्तु जब ये गिरेंगे तब मेरे वशमें हो जायँगे' ॥ ३७ ॥

ततस्तेषु चश्चविषयातिकान्तेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः । फिर जब वे पक्षी आंखसे नहीं दीखने लगे तब व्याध लौट गया. अथ लुब्धकं निवृत्तं दृष्ट्वा कपोता ऊचुः—'किमिदानीं कर्तु-मुचितम् ?' । चित्रग्रीय उवाच—

पीछे उस लोभीको लौटता देख कर कबूतर बोले कि-'अब क्या करना चाहिये ?'. चित्रग्रीव बोला-

'माता मित्रं पिता चेति खभावात्रितयं हितम्। कार्यकारणतश्चान्ये भवन्ति हितवुद्धयः॥ ३८॥

'माता, पिता और मित्र ये तीनों खभावसे हितकारी होते हैं, और दूसरे ( छोग ) कार्य और किसी कारणसे हितकी इच्छा करने वाले होते हैं ॥ ३८ ॥ तदसांक मित्रं हिरण्यको नाम मूपकराजो गण्डकीतीरे चित्रवने निवसति, सोऽसांक पाशां इंग्डेंत्स्यति ।' इत्यालोच्य सर्वे हिरण्यक-विवरसमीपं गताः । हिरण्यकश्च सर्वेदाऽपायशङ्कया शतद्वारं विवरं कृत्वा निवसति । ततो हिरण्यकः कपोतावपातभयाचिकत-स्तूर्णी स्थितः । चित्रश्रीव उवाच—'सखे हिरण्यक ! किमसान्न संभाषसे ?'। ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय ससंश्रमं वहिर्नं स्त्रत्याववीत्—'आः, पुण्यवानसि । प्रियसुद्धन्मे चित्रश्रीवः समायातः ।

इसिलये मेरा मित्र हिरण्यक नाम चूहोंका राजा गंडकी नदीके तीर पर चित्र-वनमें रहता है, वह हमारे फंदोंको काटेगा। यह विचार कर सब हिरण्यकके बिज़के पास गये। हिरण्यक सदा आपित्त आनेकी आशंकासे अपना बिल सौ द्वारका बना कर रहता था। फिर हिरण्यक कवृतरोंके उतरनेकी आहटसे डर कर चुपकेसे बैठ गया। चित्रश्रीन बोला-'हे मित्र हिरण्यक! हमसे क्यों नहीं बोलते हो?'. फिर हिरण्यक उसका बोल पहिचान कर शीघ्रतासे बाहर निकल कर बोला-'अहा! में बहा पुण्यवान् हूं कि मेरा प्यारा मित्र चित्रश्रीन आया।

यस्य मित्रेण संभाषो यस्य मित्रेण संस्थितिः। यस्य मित्रेण संलापस्ततो नास्तीह पुण्यवान्'॥ ३९॥

जिसकी मित्रके साथ बोल-चाल है, जिसका मित्रके साथ रहना-सहना हो, और जिसकी मित्रके साथ गुप्त बात-चीत हो, उसके समान कोई इस संसारमें पुण्यवान् नहीं है'॥ ३९॥ पाश्चबद्धांश्चेतान्द्दष्ट्वा सविस्मयः क्षणं स्थित्वोवाच-'सखे ! किमे-तत्?' । चित्रश्रीवोऽवदत्-'सखे ! अस्माकं प्राक्तनजन्म-कर्मणः फलमेतत्।

इन्हें जालमें फँसा देख कर आश्चर्यसे क्षणभर ठहर कर बोला-'मित्र! यह क्या है ?'. चित्रग्रीव बोला-'मित्र! यह हमारे पूर्वजन्मके कर्मोंका फल है.

> यसाच येन च यथा च यदा च यच यावच यत्र च ग्रुभाग्रुभमातमकर्म। तसाच तेन च तथा च तदा च तच तावच तत्र च विधानुवशादुपैति॥ ४०॥

जिस कारणसे, जिसके करनेसे, जिस प्रकारसे, जिस समयमें, जिस काल तक और जिस स्थानमें जो कुछ भला और दुरा अपना कर्म है उसी कारणसे, उसीकें द्वारा, उसी प्रकारसे, उसी समयमें, वही कर्म, उसी काल तक, उसी स्थानमें, प्रारव्धके वशसे पाता है।। ४०।।

रोगशोकपरीतापवन्धनव्यसनानि च । आत्मापराधवृक्षाणां फळान्यतानि देहिनाम्'॥ ४१॥

रोग, शोक, पछतावा, बन्धन और आपत्ति, ये देहधारि(प्राणि)योंके लिये अपने अपराधरूपी बृक्षके फल हैं'॥ ४९॥

एतच्छुत्वा हिरण्यकश्चित्रग्रीवस्य वन्धनं छेत्तं सत्वरमुपसपित । चित्रग्रीव उवाच—'मित्र ! मा मैवम्। अस्मदाश्चितानामेषां तावत्पाशांदिछन्धि, तदा मम पाशं पश्चाच्छेतस्यसि ।' हिरण्यकोऽप्याह—'अहमल्पशक्तिः, दन्ताश्च मे कोमलाः। तदेतेषां पाशांदिछेत्तं कथं समर्थः? तद्यावन्मे दन्ता न त्रुट्यन्ति तावत्तव पाशं छिनश्चि । तदनन्तरमेषामपि वन्धनं यावच्छक्यं छेत्स्यामि'। चित्रग्रीव उवाच—'अस्त्वेवम्। तथापि यथाशक्येतेषां वन्धनं खण्डय'। हिरण्यकेनोक्तम्—'आत्मपरित्यागेन यदाश्चितानां परिरक्षणं तन्न नीतिविदां संमतम्।

यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीवके बंधन काटनेके लिये शीग्र पास आया. चित्रग्रीव बोला-'मित्र! ऐसा मत करो, पहले मेरे इन आश्रितोंके बन्धन काटो, मेरा बन्धन पीछे काटना'। हिरण्यक्ते भी कहा-'मित्र! में निर्वल हूं, और मेरे दांतभी कोमल हैं, इसलिये इन सबका बंधन काटनेके लिये कैसे समर्थ हूं? इसलिये जब तक मेरे दांत नहीं टूटेंगे तब तक तुमारा फंदा काटता हूं। पीछे इनकेभी बंधन जहां तक कट सकेंगे तब तक काटूंगा'। चित्रगीव बोला-'यह ठीक है, तो भी यथाशक्ति पहले इनके काटो'। हिरण्यक्ते कहा-'अपनेको छोड़ कर अपने आश्रितोंकी रक्षा करना यह नीति जानने वालों(पंडितों)को संमत नहीं है; यतः.—

आपदर्थे धनं रक्षेद्दारान्रक्षेद्धनैरपि । आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि ॥ ४२ ॥

क्योंकि—मनुष्यको आपत्तिके लिये धनकी, धन देकर ख़ीकी, और धन तथा स्त्री देकर अपनी रक्षा सर्वदा करनी चाहिये ॥ ४२ ॥

अन्यच,—

धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः। तान्निञ्चता किं न हतं, रक्षता किं न रक्षितम्?'॥ ४३॥

और दूसरे-धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष इन चारोंकी रक्षाके लिये प्राण कारण हैं, इसलिये जिसने इन प्राणोंका घात किया उसने क्या घात नहीं किया? अर्थात् सब कुछ घात किया, और जिसने प्राणोंका रक्षण किया उसने क्या रक्षण न किया? अर्थात् सबका रक्षण किया ॥ ४३ ॥

चित्रग्रीव उवाच-'सखे! नीतिस्तावदीदृशयेव। किं त्वहमस्तदा-श्रितानां दुःखं सोदुं सर्वथाऽसमर्थः। तेनेदं त्रवीमि।

चित्रग्रीव बोला-'मित्र! नीति तो ऐसीही है परन्तु में अपने आश्रितोंका दुःख सहनेको सब प्रकारसे असमर्थ हूं इस कारण यह कहता हूं.

यतः,—

धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्स्जेत्। सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति॥ ४४॥

क्योंकि—पण्डितको पराये उपकारके लिये अपना धन और प्राणोंकोमी छोड़ देना चाहिये, क्योंकि विनाश तो अवश्य होगा, इसलिये अच्छे पुरुषोंके लिये प्राण त्यागना अच्छा है ॥ ४४ ॥

## अयमपरश्चासाधारणो हेतुः-

जातिद्रव्यगुणानां च साम्यमेषां मया सह। मत्प्रभुत्वफलं बृहि कदा किं तद्भविष्यति॥ ४५॥

और दूमरा यहभी एक विशेष कारण है-इन कबूतरोंका और मेरा जाति, द्रव्य और वल समान है, तो मेरी प्रभुताका फल कहो, जो अब न होगा तो किस कालमें और क्या होगा ? ॥ ४५ ॥

#### अन्यच,--

विना वर्तनमेवेते न त्यज्ञन्ति ममान्तिकम्। तन्मे प्राणव्ययेनापि जीवयैतान्ममाश्चितान्॥ ४६॥

और दूसरे-आजीविकाके विना भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, इसिलये प्राणोंके बदलेभी इन मेरे आश्रितोंको जीवदान दो ॥ ४६ ॥

### किं च,-

मांसमूत्रपुरीपास्थिनिर्मितेऽस्मिन्कलेवरे । विनश्वरे विहायास्थां यद्याः पालय मित्र ! मे ॥ ४७ ॥

और-हे मित्र ! मांस, मल, मूत्र, तथा हट्टीसे बने हुए इस विनाशी शरीरमें आस्थाको छोड़ कर मेरे यशको बढ़ाओ ॥ ४७॥

### अपरं च पश्य,—

यदि नित्यमनित्येन निर्मलं मलवाहिना। यदाः कायेन लभ्येत तन्न लब्धं भवेचु किम्?॥ ४८॥

और भी देखो—जो, अनिख और मल-मूत्रसे भरे हुए शरीरसे निर्मल और निख यश मिल्ने तो क्या नहीं मिला ? अर्थात् सब कुछ मिला ॥ ४८ ॥

### यतः,—

शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम् । शरीरं क्षणविध्वंसि कल्पान्तस्थायिनो गुणाः'॥ ४९॥

क्योंकि—शरीर तथा दयादि गुणोंमें बड़ा अन्तर है. शरीर तो क्षणमंगुर है, और गुण कल्पके अन्त तक रहने वाले हैं'॥ ४९॥ इत्याकण्यं हिरण्यकः प्रहृष्टमनाः पुलकितः सन्नववीत्—'साधु मित्र ! साधु । अनेनाश्चितवात्सस्येन त्रेलोक्यस्यापि प्रभुत्वं त्विष युज्यते'। एवमुक्तवा तेन सर्वेषां वन्धनानि छिन्नानि । ततो हिर-ण्यकः सर्वान्सादरं संपूज्याह—'सखे चित्रग्रीव ! सर्वथात्र जाल-वन्धनिविधौ दोषमाशक्क्यात्मन्यवज्ञा न कर्तव्या ।

यह सुनकर हिरण्यक प्रसन्नचित्त तथा पुलकायमान होकर बोला—'धन्य है, मित्र ! धन्य है। इन आश्रितों पर दया विचारनेसे तो तुम तीनों छोककीही प्रभुताके योग्य हो'। ऐसा कह कर उसने सबका बंधन काट डाला। पीछे हिरण्यक सबका आदर सत्कार कर बोला—'मित्र चित्रप्रीव ! इस जालबंधनके विषयमें दोष की शंका कर अपनी अवज्ञा नहीं क चाहिये।

यतः,—

योऽधिकाद्योजनशतात्पश्यतीहामिषं खगः। स एव प्राप्तकालस्तु पाशवन्धं न पश्यति॥ ५०॥

क्योंकि—जो पक्षी संकड़ों योजनसे भी अधिक दूरसे (छोटेसे) अन्नके दानेको या भांसको देखता है वही बुरा समय आनेपर जालकी (वडी) गांठको नहीं देखता है ॥ ५० ॥

अपरं च,—

शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजंगमयोरिप वन्धनम् । मतिमतां च विळोक्य दरिद्रतां विधिरहो वळवानिति मे मतिः॥ ५१॥

और दूसरे-चंद्रमा तथा सूर्यको प्रहणकी पीड़ा, हाथी और सर्पका वंधन, और पण्डितोंकी दरिद्रता, देख कर मेरी तो समझमें यह आता है कि प्रारब्ध ही वलवान् है ॥ ५१॥

१ योजन=चार कोश याने ८ मील.

अन्यच,---

व्योमैकान्तविहारिणोऽपि विहगाः संप्रामुवन्त्यापदं वध्यन्ते निपुणैरगाधसिललान्मत्स्याः समुद्रादि । दुनींतं किमिहास्ति, किं सुचरितं, कः स्थानलाभे गुणः? कालो हि व्यसनप्रसारितकरो गृह्वाति दूरादिपे'॥ ५२॥

और आकाशके एकान्त स्थानमें विहार करने वाले पक्षीमी विपत्तिमें पड़ जाते हैं, और चतुर धीवर मछलियोंको अथाह समुद्रसेभी पकड़ छेते हैं। इस संसारमें दुनींति क्या है, और विपत्तिरहित स्थानके लाभमें क्या गुण है ? अर्थात कुछ नहीं है। क्योंकि, काल आपित्तस्प अपने हाथ फैला कर वैठा है, और समय आने पर दूरहींसे प्रहण कर (झपट) छेता है। ५२॥ इति प्रवोध्यातिथ्यं छत्वालिङ्ग्य च चित्रग्रीवस्तेन संप्रेषितो यथेष्ट-देशान्सपरिवारो यथो। हिरण्यकोऽपि स्वविवरं प्रविष्टः।

यों समझा कर और अतिथि सत्कार कर तथा मिल भेटकर उसने चित्रशीवको बिदा किया और वह अपने परिवारसंगेत अपने देशको गया। हिरण्यकभी अपने विलमें घुस गया।

> यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च। पश्य सूषकमित्रेण कपोता मुक्तवन्धनाः॥ ५३॥

कोई हो, मनुष्यको संकड़ों मित्र बनाने चाहिये। देखो, मूषक मित्रने कबू-तरोंका बंधन काट डाला॥ ५३॥

अथ लघुपतनकनामा काकः सर्ववृत्तान्तदर्शी साध्ययमिद-माह—'अहो हिरण्यक! स्थाच्योऽसि । अतोऽहमपि त्वया सह मैत्रीमिच्छामि, अतो मां मैत्र्येणानुब्रहीतुमर्हसि' । एतच्छुत्वा हिरण्यकोऽपि विवराभ्यन्तरादाह—'कस्त्वम्?'।स त्र्ते—'लघु-पतनकनामा वायसोऽहम्'। हिरण्यको विहस्याह—'का त्वया सह मैत्री?

इसके बाद लघुपतनक नाम कीवा (चित्रशीवके बंधन आदि ) सब बृत्तान्तको जानने वाला आश्चर्यसे यह बोला-'हे हिरण्यक! तुम प्रशंसाके थोग्य हो, इस-लिये में भी तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूं। इसल्यि कृपा करके मुझसेभी मित्रता करलो'। यह सुन कर हिरण्यकभी बिलके भीतरसे बोला-'तृ कोन है ? वह बोला-'में लघुपतनक नाम कौवा हूं'। हिरण्यक हँस कर कहने लगा-'तेरे संग केसी मित्रता ?

यतः,--

यद्येन युज्यते लोके बुधस्तत्तेन योजयेत्। अहमन्नं भवान् भोक्ता कथं प्रीतिर्भविष्यति ? ॥ ५४ ॥

क्योंकि-पण्डितको चाहिये कि जो वस्तु संसारमें जिस वस्तुके योग्य हो उसका उससे मेल आपसमें कर दे. मैं तो अन हूं और तुम खाने वाले हो, इस लिये अपनी ( भक्ष्य और भक्षककी ) प्रीति कैसी होगी ? ॥ ५४ ॥ अपरं च,-

भक्ष्य-भक्षकयोः प्रीतिर्विपत्तरेव कारणम्। शुगालात्पादावद्धोऽसौ मृगः काकेन रक्षितः'॥ ५५॥ और दूसरे-भक्ष और भक्षककी प्रीति आपितकी जब है। गीदइसे जालमें वैंधाया गया मृग कौएसे रक्षा किया गया था ॥ ५५ ॥ वायसोऽब्रवीत्—'कथमेतत् १'। हिरण्यकः कथयति—

कीवा बोला — 'यह कथा कैसे है ?'. हिरण्यक कहने लगा—

#### कथा २

[ मृग, काग और धृर्त गीदडकी कहानी २ ]

"अस्ति मगधदेशे चम्पकवती नामारण्यानी। तस्यां चिरान्म-हता स्नेहेन मृगकाकौ निवसतः। स च मृगः खेच्छया भ्राम्यन्हृष्ट-पुराङ्गः केनचिच्छ्गालेनावलोकितः । तं दृष्टा शृगालोऽचिन्त-यत्—'आः, कथमेतन्मांसं सुललितं भक्षयामि ? भवतु, विश्वासं ताबदुत्पाद्यामि ।' इत्यालोच्योपस्त्याव्रवीत्—'मित्र! कुशलं ते ?'। मृगेणोक्तम्—'कस्त्वम् ?'। स त्रूते-'श्चद्रवुद्धिनामा जम्वुको-Sहम् । अत्रारण्ये वन्धुहीनो मृतविश्ववसामि । इदानीं त्वां मित्र-मासाद्य पुनः सवन्धुर्जीवलोकं प्रविष्टोऽस्मि। अधुना तवानुचरेण मया सर्वथा भवितव्यम्'। मृगेणोक्तम्-'एवमस्तु'। ततः पश्चा-दस्तंगते सवितरि भगवति मरीचिमालिनि तौ मृगस्य वासभूमि गतौ। तत्र चम्पकवृक्षशाखायां सुवुद्धिनामा काको मृगस्य चिर-मित्रं निवसति। तौ दृष्टा काकोऽवदत्—'सखे चित्राङ्ग! कोऽयं

द्वितीयः ?'। मृगो त्रृते—'जम्बूकोऽयम् । अस्तत्सख्यमिच्छन्ना-गतः'। काको त्रृते—'मित्र !अकसादागन्तुना सह मैत्री न युक्ता ।

मगधदेशमें चम्पकवती नामका एक महान अरण्यथा. उसमें बहुत दिनांसे मृग और कौवा यह लेहसे रहते थे। किसी गीदहने उस मृगको हट्टाकट्टा और अपनी इच्छासे इधर उधर घूमता हुवा देखा. इसको देख कर गीदह सोचने लगा—अरे, कैसे इस सुन्दर (मीटा) मांसको खाऊं? जो हो, पहले हुंने विश्वास उत्पन्न कराऊं। यह विचार कर उसके पास जाकर बोला—'हे मिला! तुम कुशल हो?' मृगने कहा—'तू कौन है?'. वह बोला—'में श्रुद्रबुद्धि नामक गीदह हूं. इस बनमें बन्धुहीन मरेके समान रहता हूं; और अब तुमसे मित्रको पाकर फिर इस संसारमें बन्धुसहित जी उठा हूं और सब प्रकारसे तुमारा सेवक बन कर रहूंगा'। मृगने कहा—'ऐसाही हो, अर्थात् रहा कर । इसके अनन्तर किरणोंकी मालासे शोभित भगवान् सूर्यके अस्त हो जानेपर वे दोनों मृगके घरको गये और वहां चंपाके बृक्षकी डाल पर मृगका परम मित्र मुगुद्धि नाम कौवा रहता था। कौएने इन दोनोंको देखकर कहा—'मित्र! यह चितकवरा दूसरा कौन है ?' मृगने कहा—'यह गीदड़ है। हमारे साथ मित्रता करनेकी इच्छासे आया है'। कौवा बोला—'मित्र! अनायास आए हुएके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिये;

तथा चोक्तम्,—

अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्। मार्जारस्य हि दोपेण हतो गृध्रो जरद्भवः॥ ५६॥

कहाभी है कि—जिसका कुल और खभाव नहीं जाना है उसको घरमें कभी न ठहराना चाहिये। क्योंकि त्रिलावके अपराधसे एक बूढा गिद्ध मारा गया ॥५६ ताबाहतुः—'कथमेतत् ?'। काकः कथयति—

यह सुन वे दोनों बोले-'यह कथा कैसे है ?' कीवा कहने लगा,-

#### कथा ३

[अंधा गिद्ध, विलाव और चिडियोंकी कहानी ३]

अस्ति भागीरथीतीरे गृधक्टनाम्नि पर्वते महान्पर्कटीवृक्षः। तस्य कोटरे दैवदुर्विपाकाद्गलितनखनयनो जरद्रवनामा गृधः प्रतिवसति। अथ कृपया तज्जीवनाय तहृक्षवासिनः पक्षिणः स्वाहारार्तिकचिर्दिकचिदुद्भृत्य ददति । तेनासौ जीवति । अध कदाचिद्दीर्घकर्णनामा मार्जारः पश्चिशावकान्मश्चितुं तत्रागतः । ततस्तमायान्तं दृष्ट्वा पश्चिशावकैर्भयार्तैः कोलाहलः कृतः । तच्छुत्वा जरद्भवेनोक्तम् — कोऽयमायाति ?'। दीर्घकर्णौ गृध्रमव-लोक्य सभयमाह—'हा, हतोऽस्मि'।

गंगाजीके किनारे गृधकूट नाम पर्वत पर एक बड़ा पाकड़का पेड़ था। उसके खोखलेमें दुर्भाग्यसे एक अंधा तथा नकहीन जरहव नामक गिद्ध रहता था, और उस बृक्षके वासी कृपा करके उसके पालनके लिये अपने आहारमेंसे थोड़ा थोड़ा निकाल कर देते थे; उससे वह जीता था। फिर एक दिन दीर्घकण नाम बिलाव पिक्षयोंके बच्च खानेके लिये वहां आया। पीछे उसे आया हुआ देख कर उससे घवरा कर पिक्षयोंके बच्चे चिहचिंहाने लगे. यह सुन जरहवने कहा—'यह कौन आ रहा है ?'. दीर्घकण गिद्धको देख डर कर बोला—'हाय, में मारा गया.'

यतः,—

तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्भयमनागतम् । आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद्यथोचितम् ॥ ५७ ॥

क्योंकि—भयसे तभी तक डरना चाहिये जब तक वह पास न आवे, परन्तु भयको पास आया देख कर मनुष्यको जो उचित हो सो करना चाहिये ॥ ५७ ॥ अधुनास्य संनिधाने पलायितुमक्षमः । तद्यथा भवितव्यं तद्भवतु । तायिहिश्वासमुत्पाद्यास्य समीपं गच्छामि ।' इत्यालोच्योपस्त्र्यायवीत्—'आर्थ! त्वामभिवन्दे ।' गृधोऽवदत्—'कस्त्वम् ?'। सोऽवदत्—'भार्जारोऽहम्'। गृधो बूते—'ह्रमपसर। नो चेद्धन्तव्योऽसि मया'। मार्जारोऽवदत्—'श्रूयतां तावदसम्बचनम्। ततो यद्यहं वध्यस्तदा हन्तव्यः।

अब इसके पाससे भाग नहीं सकता हूं, इसिंख्ये जो होनहार है सो हो। पहले विश्वास पैदा कर इसके पास जाऊं। यह विचार उसके पास जाकर बोला-'हे महाराज! में आपको प्रणाम करता हूं'. गिद्ध बोला-'तू कौन है ?'. वह बोला-'में बिलाव हूं'. गिद्ध बोला-'दूर हट जा; नहीं तो में तुझे मार डालूंगा'. बिलाव बोला-'पहले मेरी बात तो सुन, लो पीछे जो में मारनेके योग्य होऊं तो मार डालना।

यतः,—

-49]

जातिमात्रेण किं कश्चिद्धन्यते पूज्यते क्वचित्?। व्यवहारं परिज्ञाय वध्यः पूज्योऽथवा भवेत्॥ ५८॥

क्योंकि-केवल जातिसे क्या कभी कोई मारने अथवा सत्कार करने लायक होता है ? परंतु व्यवहारको जान कर मारने अथवा पूजनेके योग्य होता है॥ ५८॥

गृध्रो त्रूते—'त्रूहि, किमर्थमागतोऽसि?'। सोऽवदत्—'अहमत्र गङ्गातीरे नित्यस्नायी निरामिषाशी ब्रह्मचारी चान्द्रायणवतमा-चरंस्तिष्ठामि। 'यूयं धर्मज्ञानरता विश्वासभूमयः' इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा ममात्रे प्रस्तुवन्ति। अतो भवद्भ्यो विद्यावयोवृद्धेभ्यो धर्म थ्रोतुमिहागतः। भवन्तश्चेतादशा धर्मज्ञा यन्मामतिर्थि हन्तुमुद्यताः।

गिद्ध बोला-'कह, किसलिये आया है?' वह बोला-'में यहां पर गंगाजीके किनारे निख स्नान करता हूं। मांसका भक्षण न करने वाला ब्रह्मचारी हूं और चीन्द्रायण व्रत करता हूं। 'तुम्हारी धर्म तथा ज्ञानमें प्रीति है और विश्वासपात्र हो', इस प्रकार सब पक्षी सदा मेरे सामने तुम्हारी प्रशंसा किया करते हैं। तुम विद्या और अवस्थामें बढ़े हो, इसलिये आपसे धर्म धुननेके लिये यहां आया हूं और आप ऐसे धर्मी हैं कि मुझ अतिथिको मारनेके लिये तैयार हैं।

गृहस्थधर्मश्चैषः-

अरावप्युचितं कार्यमातिथ्यं गृहमागते। छेतुः पार्श्वगतां छायां नोपसंहरते द्वुमः॥ ५९॥

परन्तु गृहस्थधमें तो यह है कि-अपने घर पर वैरीभी आवे तो उसका यथोचित आदर करना चाहिये, जैसे बृक्ष अपने (पास आये हुए) काटने वाळेके पास गई अपनी छायाको समेट नहीं लेता है ॥ ५९ ॥

यदि वा धनं नास्ति तदा प्रीतिवचसाप्यतिथिः पूज्य एव । जो धन न हो तो मीठे २ वचनोंसेही अतिथिका सत्कार करना चाहिये।

१ त्रिकाल-स्नान कर सावधान और जितेन्द्री होकर कृष्णपक्षमें एक २ ग्रास कम करे और शुक्रपक्षमें एक २ ग्रास बढावे श्सीको मनुने 'चान्द्रायण-व्रत' कहा है.

यतः,—

तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च स्नृता। एतान्यपि सतां गेहे नोच्छियन्ते कदाचन॥ ६०॥

क्यों कि-कुशाका आसन, बैठनेकी भूमि, जल, और चौथी सल्य और मीठी वाणी इनका सज्जनोंके घरमें कभी टोटा नहीं होता है ॥ ६०॥ अपरं च.—

निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः।

न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चाण्डाळवेश्मनः ॥ ६१ ॥ और दूसरे-सजन लोग, गुणहीन प्राणियों परभी दया करते हैं। जैसे चन्द्रमा चाण्डालके घर पर पड़ी चांदनीको नहीं समेट लेता है ॥ ६१ ॥

अन्यच,—

अतिथिर्यस्य भन्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते । स तस्मै दुष्कृतं दस्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ ६२ ॥

और जिसके घरसे अतिथि विमुख लौट जाता है, वह अतिथि अपने पापको देकर और उस गृहस्थका पुण्य छेकर चला जाता है ॥ ६२ ॥ अन्यस्थ,—

> उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोऽपि गृहमागतः । पूजनीयो यथायोग्यं सर्वदेवमयोऽतिथिः'॥ ६३॥

और उत्तम वर्णके घर नीच वर्णकामी अतिथि आवे तो उसका यथोचित सत्कार करना चाहिये, क्योंकि अतिथि सर्वदेवमेय है ॥ ६३ ॥ गृभोऽवदत्—'मार्जारो हि मांसरुचिः। पिक्षशावकाश्चात्र निव-सन्ति। तेनाहमेवं व्रवीमि।' तच्छुत्वा मार्जारो भूमिं स्पृष्ट्या कर्णों स्पृशति। बूते च—'मया धर्मशास्त्रं श्रुत्वा वीतरागेणेदं दुष्करं व्रतं चान्द्रायणमध्यवसितम्। परस्परं विवदमानानामपि धर्मशास्त्रा-णाम् 'अहिंसा परमो धर्मः' इत्यत्रैकमत्यम्।

गिद्ध बोला-'विलावकी मांसमें जरूर रुचि होती है, और यहां पक्षियोंके छोटे २ बच्चे रहते हैं. इसलिये में ऐसे कहता हूं'। यह सुन कर बिलावने भूमिको

र कहा है कि, जो फल सब देवताओं की सेवासे मिलता है वही फल अतिथिकी सेवासे मिलता है।

छुकर कानोंको छुआ, और वोला-'मैंने धर्मशास्त्र सुन कर और विषयवासनाको छोइ यह कठिन चान्द्रायण वत किया है। आपसर्ने धर्मशास्त्रोंका विरोध होने परमी "हिंसा न करना यही परम धर्म है" इस मंतव्यमें सब एकमत हैं,— यतः,—

सर्वेहिंसानिवृत्ता ये नराः सर्वेसहाश्च ये। सर्वेस्याश्रयभूताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः॥ ६४॥ क्योंकि-जो मनुष्य सब प्रकारकी हिंसासे रहित हैं, सव( असह्य )को सहते

हैं और सबको सहारा देते हैं वे खर्गको जाते हैं ॥ ६४ ॥

एक एव सुहृद्धमों निधनेऽप्यनुयाति यः। शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यतु गच्छति ॥६५॥

एक धर्मही मित्र है जो मरने परमी (आत्माके) साथ जाता है, अन्य सब वस्तु शरीरके साथ (यहां) ही नाश हो जाती हैं॥ ६५॥

योऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्। एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणैर्विमुच्यते ॥ ६६॥

जो प्राणी जिस समय, जिस प्राणिका मांस खाता है उन दोनोंमें अन्तर देखो-एकको तो केवल क्षणभरका संतोष होता है और दूसरा प्राणोंसे जाता है॥ ६६॥

मर्तव्यमिति यदुःखं पुरुषस्योपजायते । राक्यते नानुमानेन परेण परिवर्णितुम् ॥ ६७ ॥

"मुझे अवरय मरना होगा" ऐसी चिन्तासे मनुष्यको जो (प्रत्यक्ष) दुःख होता है वह दुःख (केवल) अनुमानसे दूसरा मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता है ॥ ६७ ॥

श्रुणु पुनः,—

खच्छन्दव्नजातेन शाकेनापि प्रपूर्यते।

अस्य द्ग्धोद्रस्थार्थे कः कुर्यात्पातकं महत्? ॥ ६८॥

फिर सुनो-जो पेट अग्ने आप उगी हुई साग-माजीसे भी भरा जा सकता
है, उस जले पेटके लिये ऐसा बढ़ा ( भयकर ) पाप कौन करे? ॥ ६८॥

एवं विश्वास्य स मार्जारस्तहकोटरे स्थितः।

इस प्रकार विश्वास पैदा कर वह विलाव दृक्षके खोडरमें रहने लगा।

ततो दिनेषु गच्छत्सु पश्चिशावकानाक्रम्य कोटरमानीय प्रत्यहं खादति । येषामपत्यानि खादितानि तैः शोकार्तैर्विलपङ्गिरितस्ततो

जिश्वासा समारब्धा। तत्परिश्वाय मार्जारः कोटरान्निःसृत्य बहिः पलायितः।पश्चात्पिक्षिभिरितस्ततो निक्रपयद्भिस्तत्र तक्कोटरे शा-वकास्थीनि प्राप्तानि। अनन्तरं त ऊचुः—"अनेनैव जरद्रवेनास्माकं शावकाः खादिताः" इति सर्वैः पिक्षिभिर्निश्चित्य गृभ्नो व्यापादितः। अतोऽहं व्रवीमि—"अञ्चातकुलशीलस्य—" इत्यादि ॥ इत्याकण्यं स जम्बुकः सकोपमाह—'मृगस्य प्रथमदर्शनदिने भवान-प्यञ्चातकुलशील एव, तत्कथं भवता संहैतस्य स्नेहानुवृत्तिक्तरोत्तरं वर्धते ?

और थोड़े दिन नीत जाने पर वह पक्षियों के बचों को पकड़ खोडरमें लाकर निंख खाने लगा। जिन पिक्षयों के बचे खाये गये थे वे शोक से व्याकुल विलाप करते हुए इधर उधर हूं इने लगे। विलाव यह जान कर खोडरसे निकल कर बाहर भाग गया। उसके पीछे इधर उधर हूं इते हुए पिक्षयों ने उस पेड़की खोइ- इमें बचों की हृडियां पाई। फिर उन्होंने कहा कि—''इस जरहवने हमारे बचे खाये हैं"। यह बात सब पिक्षयोंने निश्चय करके उस वृद्धे गिद्धको मार डाला। इसीलिये में कहता हूं कि—''जिसका कुल और खमाव" इत्यादि'. यह सुन वह सियार झंझल कर बोला—'मृगसे पहलेही मिलनेके दिन तुम्हारामी तो कुल और खमाव नहीं जाना गया था, फिर किस प्रकार तुम्हारे साथ इसकी गाड़ी मित्रता कम कमसे बढ़ती जाती हैं?

यत्र विद्वज्जनो नास्ति स्थाध्यस्तत्राल्पधीरपि। निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्वमायते॥ ६९॥

जहां पंडित नहीं होता है वहां थोड़े पड़ेकीमी वड़ाई होती है। जैसे कि जिस देशमें पेड़ नहीं होता है वहां अरण्डाका बृक्षही पेड़ गिना जाता है॥ ६९॥ अन्यश्च,—

अयं निजः परो बेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ ७०॥

और दूसरे यह अपना है या पराया है, यह अल्पवृद्धियोंकी गिनती (समझ) है। उदारचिरत वालोंको तो सब पृथ्वीही कुटुंब है॥ ७०॥ यथायं मृगो मम बन्धुस्तथा भवानिप'। मृगो ऽच्चवीत्—'किमनेनो-चरेण ? सर्वेरेकत्र विश्वम्भालापैः सुखिभिः स्थीयताम्।

जैसा यह मृग मेरा बन्धु ( दोस्त ) है वैसेही तुममी हो'। मृग बोला-'इस उत्तर-प्रत्युत्तरसे क्या है ? सब एक स्थानमें विश्वासकी बातचीत कर सुखसे रहो। यतः,—

न कश्चित्कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्कस्यचिद्रिपुः। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथाः॥ ७१॥

क्योंकि-न तो कोई किसीका मित्र है, और न कोई किसीका शत्रु है। व्यवहारसे मित्र तथा शत्रु बन जाते हैं'॥ ७९॥

काकेनोक्तम्—'एवमस्तु।' अथ प्रातः सर्वे यथाभिमतदेशं गताः। कौवेने कहा-'ठीक है'। फिर प्रातःकाल सब अपने २ मनमाने देशको गये॥

एकदा निभृतं शुगालो ब्रूते—'सखे! अस्मिन्वनैकदेशे सस्यपूर्ण-क्षेत्रमस्ति। तदहं त्वां नीत्वा दर्शयामि।' तथा कृते सित मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यं खादित । अथ क्षेत्रपतिना तहृष्ट्वा पाशो योजितः। अनन्तरं पुनरागतो मृगः पाश्चर्वद्धोऽचिन्तयत्—'को मामितः कालपाशादिव व्याधपाशाश्चातुं मित्रादन्यः समर्थः?' अत्रान्तरे जम्बुकस्तत्रागत्योपस्थितोऽचिन्तयत्—'फलिता तावद-साकं कपटभवन्धेन मनोरथसिद्धिः। एतस्योत्कृत्त्यमानस्य मांसा-सृग्लिशान्यस्थीनि मयावद्यं प्राप्तव्यानि। तानि वाहुल्येन भोजनानि भविष्यन्ति।' मृगस्तं दृष्ट्वोद्धासितो ब्रूते—'सखे! छिन्धि तावन्मम बन्धनम्, सत्वरं त्रायस्य माम्।

एक दिन एकांतमें सियारने कहा-'मित्र मृग! इस वनमें एक दूसरे स्थानमें अनाजसे भरा हुआ खेत है, सो चल तुझे दिखाऊं'। वैसा करने पर मृग वहां जा कर नित्य अनाज खाता रहा । एक दिन उसे खेत वालेने देख कर फंदा लगाया। इसके अनन्तर जब वहां मृग फिर चरनेको आया सोही जालमें फंस गया और सोचने लगा-'मुझे इस कालकी फांसीके समान व्याधके फंदेसे मित्रको छोड़ कौन बचा सकता है?'. इस बीचमें ग्रुगाल वहां आकर उपस्थित हुआ, और सोचने लगा-'मेरे छलकी चाल (सफाई) हे मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ और इस उधड़े हुएकी मांस और लोहू लगी हुई हिन्नयां मुझे अवस्य मिलंगी और वे मनमानी खानेके लिये होंगी.' मृग उसे देख प्रसन्न होकर बोला—'हे मित्र! मेरा बन्धन काटो और मुझे शीघ्र बचाओ।

यतः,—

आपत्सु मित्रं जानीयाद्युद्धे शूरमृणे शुचिम्। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च वान्धवान्॥ ७२॥ आपित्तमें मित्र, युद्धमें शूर, उधार(ऋण)में सचा व्यवहार, निर्धनतामें ब्री और दुःखमें भाई (या कुटुंबी) परखे जाते हैं॥ ७२॥ अपरं च,—

उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्रविष्ठवे।
राजद्वारे इमशाने च यस्तिष्ठति स वान्धवः'॥ ७३॥
और दूसरे-विवाहादि उत्सवमें, आपत्तिमें, अकालमें, राज्यके पलटनेमें, राजद्वारमें तथा इमशानमें, जो साथ रहता है वह वान्धव है'॥ ७३॥
जम्बुको मुहुर्मुहुः पाशं विलोक्याचिन्तयत्—'हढस्तावदयं
बन्धः।' ब्रुते च—'सखे! स्नायुनिर्मिता एते पाशाः। तद्ध
भट्टारकवारे कथमेतान्दन्तैः स्पृशामि? मित्र! यदि चित्ते
नान्यथा मन्यसे तदा प्रभाते यत्त्वया वक्तव्यं तत्कर्तव्यम्।' इत्युक्त्वा तत्समीप आत्मानमाच्छाद्य स्थितः सः। अनन्तरं स काकः
प्रदोषकाले सृगमनागतमवलोक्येतस्ततोऽन्विष्य तथाविधं
हृष्टोवाच—'सखे! किमेतत् ?'। सृगेणोक्तम्-'अवधीरितसहः-

सियार जालको वार वार देख सोचने लगा—'यह बड़ा कड़ा बंधा है'. और बोला—'मित्र! ये फंदे तांतके बने हुए हैं, इसिलये आज रिववारके दिन इन्हें दांतोंसे कैसे छुऊं ? मित्र! जो बुरा न मानो तो प्रातःकाल जो कहोगे सो करूंगा'। ऐसा कह कर उसके पासही वह अपनेको छिपा कर बैठ गया। पीछे वह कावा सांझ होने पर मृगको नहीं आया देख कर इधर उधर ढूंढते ढूंढते उस प्रकार उसे (बंधनमें) देख कर बोला—'मित्र! यह क्या हैं?'. मृगने कहा—'मित्रका बचन नहीं माननेका फल हैं;

तथा चोकम्,—

द्वाक्यस्य फलमेतत्।

सुद्धदां हितकामानां यः श्रणोति न भाषितम्। विपत्संनिहिता तस्य स नरः रात्रुनन्दनः'॥ ७४॥ जैसा कहा है कि-जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रोंका वचन नहीं छुनता है उसके पासही विपत्ति है, और वह अपने शतुओंको प्रसन्न करने वाला है'॥७४॥ काको बूते—'स वञ्चकः कास्ते?'। मृगेणोक्तम्—'मन्मांसार्थी तिष्ठत्यत्रैव'। काको बूते—'उक्तमेव मया पूर्वम्,-

कौवा बोला-'वह ठग कहां है ?'. मृगने कहा-'मेरे मांसका लोमी यहांही कहाँ बैठा होगा ?'. कौवा बोला-'मेंने पहलेही कहा था,—

अपराधो न मेऽस्तीति नैतद्धिश्वासकारणम्। विद्यते हि नृशंसेभ्यो भयं गुणवतामपि॥ ७५॥

'मेरा कुछ अपराध नहीं है' अर्थात् मेंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अत एव यहभी मेरे संग विश्वासघात न करेगा यह बात कुछ विश्वासका कारण नहीं है। क्योंकि गुण और दोषको विना सोचे शत्रुता करने वाळे नीचोंसे सज्जनोंको अवस्य भय होता ही है॥ ७५॥

दीपनिर्वाणगन्धं च सुदृद्धाक्यमरुन्धतीम्। । न जिन्नन्ति न श्रुण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः॥ ७६॥

और जिनकी मृत्यु पास आ लगी है, ऐसे मनुष्य न तो बुझे हुए दिये ई चिरांद सूंघ सकते हैं, न मित्रका वचन सुनते हैं और न अ्रुन्यतीके तारेकी देख सकते हैं ॥ ७६॥

परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् । वर्जयेत्तादशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्' ॥ ७०॥

पीठ पीछे काम बिगाइने बाले और मुख पर मीठी २ बातें करने वाले मित्रको, मुखपर दूध वाले विषके घड़ेके समान छोड़ देना चाहिये'॥ ७७॥ ततः काको दीर्घ निःश्वस्य 'अरे वश्चक! किं त्वया पापकर्मणा कृतम् ?

कौवेने लंबी सांस भर कर कहा कि-'अरे ठग! तुझ पापीने यह क्या किया? यतः.—

> संलापितानां मधुरैवैचोभि-र्मिंथ्योपचारैश्च वशीकृतानाम् ।

## आशावतां श्रद्दघतां च लोके किमर्थिनां वञ्चयितव्यमस्ति ? ॥ ७८ ॥

क्यों कि-अच्छे प्रकारसे वोलने वालोंको, मीठे २ वचनों तथा मिथ्या कपटसे वश्में किये हुओंको, आशा रखने वालोंको, भरोसा रखने वालोंको, और धनके याचकोंको, ठगना क्या वड़ी बात है ?॥ ७८॥

उपकारिणि विश्रब्धे गुद्धमतौ यः समाचरति पापम्। तं जनमसत्यसंधं भगवति वसुधे ! कथं वहसि ?॥ ७९॥

स्रोर-हे पृथ्वी ! जो मनुष्य उपकारी, विश्वासी तथा भोछे भाछे मनुष्यके साथ छळ (ठगाई) करता है उस ठग पुरुषको हे भगवति पृथ्वी ! तू कैसे घारण करती है ? ॥ ७९ ॥

दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं चापि न कारयेत्। उष्णो दहति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते करम्॥ ८०॥

दुष्टके साथ मित्रता और प्रीति नहीं करनी चाहिये। क्योंकि गरम अंगारा हायको जलाता है और ठंडा हाथको काला कर देता है॥ ८०॥

अथवा स्थितिरियं दुर्जनानाम्,— अथवा दुर्जनोंका यही आचरण है,—

> प्राक् पादयोः पतित खादित पृष्ठमांसं कर्णे कलं किमपि रौति शनैविचित्रम्। छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्यशङ्कः सर्वं खलस्य चरितं मशकः करोति॥ ८१॥

मच्छर, दुष्टके समान सव चिरित्र करता है, अर्थात् जैसे दुष्ट पहले पैरों पर निरता है वैसेही यहमी गिरता है। जैसे दुष्ट पीठ पीछ दुराई करता है वैसेही यह भी पीठमें काटता है। जैसे दुष्ट कानके पास मीठी २ बात करता है वैसेही यह भी कानके पास मधुर विचित्र शब्द करता है। और जैसे दुष्ट आपित्तको देख कर निडर हो दुराई करता है वैसेही मच्छर भी छिद्र अर्थात् रोमके छेदमें प्रवेश कर काटता है।। ८१॥

दुर्जनः प्रियवादी च नैतद्धिश्वासकारणम्। मधु तिष्ठति जिह्नाग्रे हृदि हालाहलं विषम्'॥ ८२॥ और दुष्ट मनुष्यका प्रियवादी होना यह विश्वासका कारण नहीं है । उसकी जीभके आगे मिठास और इंदयमें हालाहल विष भरा है' ॥ ८२ ॥

अथ प्रभाते क्षेत्रपतिर्लगुडहस्तस्तं प्रदेशमागच्छन् काकेनावलोकितः । तमालोक्य काकेनोक्तम्—'सखे मृग! त्वमात्मानं
मृतवत्संदर्श्यं वातेनोदरं पूरियत्वा पादान्स्तव्धीकृत्य तिष्ठ। यदाहं
शब्दं करोमि तदा त्वमुत्थाय सत्वरं पलायिष्यसि।' मृगस्तथैव
काकवचनेन स्थितः। ततः क्षेत्रपतिना हर्षोत्पुल्ललोचनेन तथाविधो मृग आलोकितः।'आः, खयं मृतोऽसि' इत्युक्त्वा मृगं
बन्धनान्मोचियत्वा पाशान्यहीतुं सयको वभूव। ततः काकशब्दं
श्रुत्वा मृगः सत्वरमुत्थाय पलायितः। तमुद्दिश्य तेन क्षेत्रपतिना
क्षितेन लगुडेन श्रुगालो हतः।

पीछे प्रातःकाल कैविने उस खेत वालेको लकडी हाथमें लिये उस स्थान पर आता हुआ देखा. उसे देख कर कैविने मृगसे कहा—'मित्र हरिण! तू अपने शरीरको मरेके समान दिखा कर पेटको हवासे फुला कर और पैरोंको ठिठिया कर बैठ जा। जब में शब्द करूं तब तू झट उठ कर जल्दी भाग जाना'. मृग उसी प्रकार कैविके वचनसे पड गया! फिर खेत वालेने प्रसन्नतासे आंख खोल कर उस मृगको इस प्रकार देखा.'आहा! यह तो आपही मर गया' ऐसा कह कर मृगकी फांसीको खोल कर जालको समेटनेका यल करने लगा. पीछे कैविका शब्द सुन कर मृग तुरंत उठ कर भाग गया. इसको देख उस खेत वालेने ऐसी फेंक कर लकड़ी मारी कि उससे सियार मारा गया;

तथा चोकम्,-

त्रिभिर्वर्षेस्त्रिभिर्मासैस्त्रिभिः पक्षेस्त्रिभिर्दिनैः। अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिहैव फलमश्रुते॥ ८३॥

जैसा कहा है-प्राणी तीन वर्ष, तीन मास, तीन पक्ष, और तीन दिनमें, अधिक (बेहद) पाप और पुण्यका फल यहां ही भोगता है ॥ ८३॥

अतोऽहं व्रवीमि—"भक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिः" इत्यादि'॥

इसी लिये में कहता हूं-"भोजन और भोजन करने वालेकी प्रीति" इत्यादि"।

काकः पुनराह—

'मक्षितेनापि भवता नाहारो मम पुष्कलः। त्विय जीवति जीवामि चित्रश्रीव इवानघ!॥ ८४॥

फिर कौवा बोला-'तुझे खा छेनेसे भी तो मेरा बहुत आहार नहीं होगा. में निष्कपट चित्रश्रीवके समान तेरे जीनेसे जीता रहूंगा॥ ८४॥

अन्यच,—

तिरश्चामपि विश्वासो दृष्टः पुण्यैककर्मणाम् । सतां हि साधुशील्यात्स्वभावो न निवर्तते ॥ ८५ ॥

और (पुण्यात्मामें) मृग-पक्षियोंकामी विश्वास देखा जाता है; क्योंकि, पुण्यही करने वाले सज्जनोंका खभाव सज्जनताके कारण कभी नहीं पलटता है ॥ ८५॥

किंच,—

साधोः प्रकोपितस्यापि मनो नायाति विकियाम् ।

न हि तापयितुं राक्यं सागराम्भस्तुणोल्कया'॥ ८६॥ और चाहे जैसे कोधमें क्यों न हो सजनका खभाव कभी डामाडोल न होगा, जैसे (जलते हुए) तनकोंकी आंचसे समुद्रका जल कौन गरम कर सकता है ?'॥ ८६॥

हिरण्यको ब्रूते-'चपलस्त्वम् । चपलेन सह स्नेहः सर्वथा न कर्तव्यः।

हिरण्यकने कहा-'तू चंचल है. ऐसे चंचलके साथ ब्रेह कभी नहीं करना चाहिये

तथा चोक्तम्,-

मार्जारो महिषो मेषः काकः कापुरुषस्तथा। विश्वासात्प्रभवन्त्येते विश्वासस्तत्र नोचितः॥ ८७॥

जैसा कहा है कि-बिल्ली, भैंसा, भेड़, काक और ओछा ( नीच ) आदमी विश्वास करनेसे ये अपनी प्रभुता दिखाते हैं, इसलिये इनमें विश्वास करना उचित नहीं है ॥ ८७ ॥

किं चान्यत्, शत्रुपक्षो भवानसाकम्। और दूसरा—तुम मेरे वैरियोंके पक्षके हो; उक्तं चैतत्,—

शत्रुणा न हि संदध्यात् सुत्रिष्टेनापि संधिना। सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्॥ ८८॥

और यह कहा है कि वैरी चाहे जितना मीठा वन कर मेल करे परन्तु उसके साथ मेल न करना चाहिये, क्योंकि पानी चाहे जितनामी गरम हो आगको बुझाही देता है ॥ ८८ ॥

दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकतोऽपि सन्। मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः ?॥ ८९॥

हुर्जन विद्यावान्मी हो परन्तु उसे छोड़ देना चाहिये, क्योंकि रलसे शोभायमान सर्प क्या भयंकर नहीं होता है ? ॥ ८९ ॥

यदशक्यं न तच्छक्यं यच्छक्यं शक्यमेव तत्। नोदके शकटं याति न च नौर्गच्छति स्थले॥ ९०॥

जो बात नहीं हो सकती है वह कदापि नहीं हो सकती है, और जो हो सकती है वह हो ही सकती है; जैसे पानी पर गाड़ी नहीं चलती और जमीन पर नाव नहीं चल सकती है ॥ ९०॥

अपरं च,—

महताप्यर्थसारेण यो विश्वसिति शत्रुषु । भार्यासु च विरकासु तदन्तं तस्य जीवनम्'॥ ९१॥

और दूसरे-जो मनुष्य अधिक प्रयोजनसे शतुओं और व्यभिचारिणी स्त्रियों पर विश्वास करता है उसके जीनेका अंत आपहुँचा है (मृत्यु संनिघ है) ॥९१॥ छघुपतनको बूते—'श्रुतं मया सर्वम्। तथापि मम चैतावान्संक-स्पः-'त्वया सह साहृद्धमवश्यं करणीयम्' इति। नो चेदनाहा-रेणात्मानं व्यापाद्यिष्यामि।

लघुपतनक कौवा बोला-'मैंने सब सुन लिया, तोभी मेरा इतना संकल्प है कि तेरे संग मित्रता अवश्य करनी चाहिये. नहीं तो भूखा मर अपघात करूंगा.

तथा हि,—

मृद्धटवत् सुखमेद्यो दुःसंधानश्च दुर्जनो भवति । सुजनस्तु कनकघटवहुर्भेद्यश्चाशु संघेयः ॥ ९२ ॥ और देख-दुर्जन मनुष्य महीके घड़ेके समान सहज टूटा जा सकता है और फिर उसका जुड़ना कठिन है. और सज्जन सोनेके घड़ेके समान है कि कमी टूट नहीं सकता और जो टूटे भी तो शीघ्र जुड़ सकता है ॥ ९२ ॥ किंच.—

द्रवत्वात्सर्वेलोहानां निमित्तान्सृगपक्षिणाम्। भयाल्लोभाच मूर्बाणां संगतं दर्शनात्सताम्॥ ९३॥

और सोना, नांदी आदि धातुओंका गलानेसे, पशुपक्षियोंका पूर्वजन्मके संस्कारसे, मूर्खोंका भय और लोमसे, और सजनोंका केवल दर्शनसेही मेल होता है ॥ ९३॥ किंच.—

नारिकेलसमाकारा दश्यन्ते हि सुद्वज्जनाः। अन्ये यदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः॥ ९४॥

और सज्जन पुरुष नारियलके समान बाहरसे दीखते हैं अर्थात ऊपरसे सख्त और मीतरसे मीठे, और दुर्जन बेरफलके आकारके सरान बाहरहीसे मनोहर होते हैं ॥ ९४ ॥

स्नेहच्छेदेऽपि साधूनां गुणा नायान्ति विकियाम्। भङ्गेऽपि हि मृणालानामनुबधन्ति तन्तवः॥ ९५॥

स्नेह सूट जाय तो भी सज्जनोंके गुण नहीं पलटते हैं, जैसे कमलकी उंडीके टूटने परभी उसके तंतु जुड़ेही रहते हैं ॥ ९५ ॥

अन्यच,— शुचित्वं त्यागिता शौर्यं सामान्यं सुखदुःखयोः। दाक्षिण्यं चानुरिकश्च सत्यता च सुहृहुणाः॥ ९६॥

और दूसरे-पवित्रता अर्थात् निष्कपटता, दानशीलता, श्रूरता, सुख-दुःखमें समानता, अनुकूलता, प्रीति और ससता ये मित्रोंके गुण हैं ॥ ९६ ॥ एतेर्गुणैरुपेतो भवदन्यो मया कः सुद्धत्प्राप्तव्यः ?' इत्यादि तद्धचन-माकण्यं हिरण्यको बहिनिं सुत्याह—'आप्यायितोऽहं भवतामनेन वचनामृतेन ।

इन गुणोंसे युक्त तुम्हें छोड़ और किसको मित्र पाऊंगा' उसकी ऐसी (मीठी) बातें सुन कर हिरण्यक बाहर निकल कर बोला-'तुम्हारे वचनरूपी अमृतसे में

तृप्त हुआ;

तथा चोक्तम्,-

घर्मार्ते न तथा सुशीतलजलैः स्नानं न मुक्तावली न श्रीखण्डविलेपनं सुखयति प्रत्यङ्गमप्यर्पितम् । प्रीत्या सज्जनभाषितं प्रभवति प्रायो यथा चेतसः

सद्युक्ता च पुरस्कृतं सुकृतिनामाकृष्टिमन्त्रोपमम् ॥ ९७ ॥ जैसा कहा है कि-सुन्दर २ युक्तियोंसे शोभायमान, पुण्यात्माओं के आकर्षण मंत्रके समान प्रीतिसे कहा हुआ सज्जनोंका वचन जसा चित्तको अल्पन्त सुखकारी होता है वैसा श्रीतल जलसे स्नान, मोतियोंकी माला और अंगअंगर्मे लगा हुआ लेपन किया हुआ चंदन भी धूपके सताये हुएको सुख नहीं देता है ॥ ९०॥ शन्यच.—

रहस्यभेदो याञ्चा च नैष्ठुर्यं चलचित्तता। क्रोधो निःसत्यता द्यूतमेतन्मित्रस्य दृषणम् ॥ ९८ ॥

और दूसरे-गुप्त बातको प्रकट करना, घन आदिकी याचना, कठोरता, चित्तकी चंचलता, कोध, झूँठ और जुआ, ये मित्रके दूषण हैं ॥ ९८ ॥ अनेन वचनक्रमेण तदेकमपि दूषणं त्विय न लक्ष्यते । सो तुम्हारी बातोंके ढंगसे उनमेंसे एकमी दोष तुममें नहीं दीखता है.

यतः,—

पदुत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुध्यते। अस्तब्धत्वमचापस्यं प्रत्यक्षेणावगम्यते॥ ९९॥

क्योंकि-चातुर्य और सल्य यह बातचीतसे जान लिये जाते हैं, और नम्रता और शांतता ये प्रलक्ष जानी जाती हैं॥ ९९॥ अपरं च.—

> अन्यथैव हि सौहार्दं भवेत्खच्छान्तरात्मनः। प्रवर्ततेऽन्यथा वाणी शाख्योपहृतचेतसः॥ १००॥

और दूसरे—निष्कपट चित्त वालेकी मित्रता अन्यही तरहकी होती है और जिसका हृदय शठतासे विगद रहा है उसकी वाणी औरही प्रकारकी होती है ॥

मनस्यन्यद्वचस्यन्यत् कार्यमन्यद्वरात्मनाम् । मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ॥ १०१ ॥ दुर्जनोंके मनमें कुछ, वचनमें और काममें कुछ; और सजनोंके जीमें, वच-नमें और काममें एक बात होती है ॥ १०१ ॥

तद्भवतु भवतोऽभिमतमेव।' इत्युक्त्वा हिरण्यको मैच्यं विधाय भोजनविशेषैर्वायसं संतोष्य विवरं प्रविष्टः। वायसोऽपि सस्थानं गतः। ततः प्रभृति तयोरन्योन्याहारप्रदानेन कुशलप्रश्लैर्विश्रम्भा-लापेश्च कालोऽतिवर्तते।

इसिलिये तेरा ही मनोरथ हो ।' यह कह कर हिरण्यक मित्रता करके विविध प्रकारके भोजनसे कावेको संतुष्ट करके विलमें घुस गया। और कावाभी अपने स्थानको चला गया। उस दिनसे उन दोनोंका आपसमें भोजनके देने—लेनेसे, कुशल पूछनेसे और विश्वासयुक्त वातचीतसे समय कटने लगा।

एकदा छघुपतनको हिरण्यकमाह—'सखे ! कप्टतरलभ्याहार-मिदं स्थानं परित्यज्य स्थानान्तरं गन्तुमिच्छामि।' हिरण्यको ब्रुते-'मित्र ! क गन्तव्यम् ?

एक दिन लघुपतनकने हिरण्यकसे कहा-'मित्र! इस स्थानमें वड़ी मुश्किलीसे मोजन मिलता है, इसलिये इस स्थानको छोड़ कर दूसरे स्थानमें जाना चाहता हूं'। हिरण्यकने कहा-'मित्र! कहां जाओगे ? तथा चोक्तम.—

चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान्। नाऽसमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत्'॥ १०२॥

ऐसा कहा है कि-युद्धिमान् एक पैरसे चलता है और दूसरेसे ठहरता है। इसलिये दूसरा स्थान निश्चय किये विना पहला स्थान नहीं छोड़ना चाहिये॥ १०२॥

वायसो ब्रूते-'अस्ति सुनिक्षपितस्थानम् ।' हिरण्यकोऽवदत्-'किं तत्?' । वायसो ब्रूते —'अस्ति दण्डकारण्ये कर्पूरगौराभिधानं सरः । तत्र चिरकालोपार्जितः प्रियसुहृन्मे मन्थराभिधानः कच्छपो धार्मिकः प्रतिवसति ।

कौना बोळा—'एक अच्छी भांति देखा भाळा स्थान है'। हिरण्यक बोळा— 'कौनसा है ?'. कौआ कहने लगः—'दण्डकवनमें कर्पूरगौर नाम एक सरोवर है, उसमें मन्थरनाम एक धर्मशीळ कछुआ मेरा बड़ा पुराना और प्यारा मित्र रहता है. यतः,—

परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम् । धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः ॥ १०३ ॥

क्योंकि-दूसरोंको उपदेश करना सब मनुष्योंको सहज है, परन्तु आपका धर्म पर चलना किसी विरहेही महात्मासे होता है ॥ १०३ ॥ स च भोजनविशेषेमां संवर्धयिष्यति।'हिरण्यकोऽप्याह—'तित्क-मत्रावस्थाय मया कर्तव्यम् ?

और वह विविध प्रकारके भोजनोंसे मेरा सत्कार करेगा'। हिरण्यकमी बोला—'तो में यहां रह कर क्या कहंगा ?

यतः,—

यिसन्देशे न संमानो न वृत्तिर्न च वान्धवः। न च विद्यागमः कश्चित्तं देशं परिवर्जयेत्॥ १०४॥ क्योंकि-जिस देशमें न सन्मान, न जीविकाका साधन, न आई (या संबंधी) और कुछ विद्याका भी लाभ न हो उस देशको छोड़ देना चाहिये॥ १०४॥ अपरं च,—

लोकयात्राऽभयं लजा दाक्षिण्यं त्यागशीलता।
पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात्तत्र संस्थितिम्॥ १०५॥
और दूसरे-जीविका, अभय, लजा, सजनता तथा उदारता, ये पांच बातें
जहां न हो वहां नहीं रहना चाहिये॥ १०५॥

तत्र मित्र! न वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्। ऋणदाता च वैद्यश्च श्रोत्रियः सजला नदी॥ १०६॥

और हे मित्र! जहां ऋण देने वाला, वैद्या, वेदपाठी और सुन्दर जलसे भरी नदी, ये चार न हो वहां नहीं रहना चाहिये ॥ १०६ ॥

ततो मामि तत्र नय। अथ वायसस्तत्र तेन मित्रेण सह विचि-त्रालापैः सुखेन तस्य सरसः समीपं ययौ। ततो मन्थरो दूरादव-लोक्य लघुपतनकस्य यथोचितमातिथ्यं विधाय मूषकस्यातिथि-सत्कारं चकार।

इसलिये मुझे भी वहां ले चल ।' पीछे कौवा उस मित्रके साथ अच्छी अच्छी बातें करता हुआ बेखटके उस सरोवरके पास पहुंचा । फिर मन्थरने उसे दूरसे देखतेही लघुपतनकका यथोचित अतिथिसत्कार करके चूहेकामी अतिथि-सत्कार किया।

यतः,—

बालो वा यदि वा बृद्धो युवा वा गृहमागतः। तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरुः॥ १०७॥

क्योंकि-बालक, बूढ़ा तथा युवा इनमेंसे घर पर कोई आया हो उसका आदर सत्कार करना चाहिये. क्योंकि अभ्यागत सव (चारों वर्णों)का पूज्य है ॥१०७॥

गुरुर्ग्निर्द्धिजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः।

पतिरेको गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥ १०८॥

ब्राह्मणोंको अग्नि, चारों वर्णोंको ब्राह्मण, स्त्रियोंको पति और सबको अभ्यागत सर्वेदा पूजनीय है ॥ १०८ ॥

वायसोऽवदत्—'सखे मन्थर! सविशेषपूजामसै विधेहि। यतो-ऽयं पुण्यकर्मणा धुरीणः कारुण्यरत्नाकरो हिरण्यकनामा मूषिक-राजः। एतस्य गुणस्तुर्ति जिह्नासहस्रद्वयेनापि सर्पराजो न कदाचित्कथयितुं समर्थः स्यात्।' इत्युक्त्वा चित्रश्रीवोपाख्यानं वर्णितवान्। मन्थरः सादरं हिरण्यकं संपूज्याह—'मद्र! आत्मनो निर्जनवनागमनकारणमाख्यातुमईसि।' हिरण्यकोऽवदत्—'कथ-यामि। श्रूयताम्,—

काओ बोला-'मित्र मन्थर! इसका अधिक सत्कार कर. क्योंकि यह पुण्या-त्माओंका मुखिया और करुणाका समुद्र हिरण्यक नाम चूहोंका राजा है। इसके गुणोंकी वड़ाई दो सहस्र जीभोंसे शेष नागमी कभी नहीं कर सकता है'। यह कह कर चित्रप्रीवका वृत्तान्त कह सुनाया। मन्थर वड़ आदरसे हिरण्यकका सत्कार करके पूछने लगा-'हे मित्र। इस निर्जन वनमें अपने आनेका मेद तो

कहो'। हिरण्यक बोला—'में कहता हूँ, सुनो—

#### कथा ४

## [ संन्यासी और धनिक चूहेकी कहानी ४ ]

अस्ति चम्पकाभिधानायां नगर्यो परिवाजकावसथः। तत्र चूडाकर्णो नाम परिवाट् प्रतिवसति। स च भोजनावशिष्टभिक्षा-व्यसिद्धं भिक्षापात्रं नागदन्तकेऽवस्थाप्य स्वपिति। अहं च तद-व्यमुत्यस्य प्रत्यहं भक्षयामि। अनन्तरं तस्य प्रियसुहृद्धीणाकर्णो नाम- परिवाजकः समायातः। तेन सद्द कथाप्रसङ्गावस्थितो मम त्रासार्थं जर्जरवंशखण्डेन चूडाकणों भूमिमताडयत्। वीणाकणं उवाच—'सखे! किमिति मम कथाविरकोऽन्यासक्तो भवान्?' चूडाकणें-नोक्तम्—'मित्र! नाहं विरक्तः। किंतु पश्यायं सूषिको ममापकारी सदा पात्रस्थं भिक्षात्रमुत्स्रुत्य भक्षयति।' वीणाकणों नागदन्तकं विलोक्याह्—'कथं मूषिकः सहपबलोऽप्येतावद्दूरमुत्पत्ति? तदत्र केनापि कारणेन भवितव्यम्।

चम्पका नाम नगरीमें संन्यासियों की एक वस्ती है। वहां चूडाकणं नाम संन्यासी रहता था। और वह भोजनसे वचेखुचे मिक्षाके अन्नसिहत भिक्षा-पात्रको ख्ंटीपर टांग कर सोजाया करता था। और में उस भोजनके पदार्थको उछल उछल कर निल्स खाया करता था। उसके उपरान्त उसका प्रिय मित्र वीणाकणं नाम संन्यासी आया। चूडाकणंने उसके साथ नानाभांतिकी कथाके प्रसंगमें लग कर मुझको डरानेके लिये एक पुराने वाँसके दुकड़ेसे पृथ्वी खटखटायी. वीणाकणं बोला—'मित्र! यह क्या बात है? कि (तुम) मेरी कथामें विरक्त और दूसरीमें लगे हो'॥ चूडाकणंने कहा कि 'मित्र! में विरक्त नहीं हूं। परन्तु देखो—यह चूहा मेरा अपकारी है, पात्रमें धरे हुए भिक्षाके अन्नको सदा उछल उछल कर खा जाता है.' वीणाकणंने खंदीकी ओर देख कर कहा—'यह दुवला पतला-सा भी चूहा कैसे इतना ऊपर उछलता है ? इसिल्ये इसमें कुछ न कुछ कारण होना चाहिए।

तथा चोक्तम्-

अकस्माद्युवती वृद्धं केशेष्वाकृष्य चुम्वति । पति निद्यमालिङ्गा हेतुरत्र भविष्यति'॥ १०९॥

जैसा कहा है कि—यकायक एक जवान स्त्रीने केश पकड़ कर और प्रेमसे आिलंगन करके अपने बूढ़े पितका मुख चुम्बन किया (वैसाही) इसमें कोई कारण होगा'॥ १०९॥

चूडाकर्णः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। वीणाकर्णः कथयति— चूडाकर्ण पूछने लगा—'यह कथा कैसे है ?' वीणाकर्ण कहने लगा—

#### कथा ५

[बूढा वनिया और उसकी व्यभिचारिणी स्त्रीकी कहानी ५] अस्ति गौडीये कौशाम्बी नाम नगरी। तस्यां चन्दनदासनामा वणिग्महाधनो निवसति। तेन पश्चिमे वयसि वर्तमानेन कामाधि-हि॰ ४ ष्ठितचेतसा धनद्गीहीलावती नाम विषयुत्री परिणीता। सा च मकरकेतोविंजयवैजयन्तीव यौवनवती बभूव। स च वृद्धपति-स्तस्याः संतोषाय नाभवत्।

बंगाल देशमें कीशाम्बी नाम एक नगरी है । उसमें चन्दनदास नाम एक बद्धा धनवान् वनिया रहता था। उसने बुढ़ापेमें कामातुर हो कर धनके मदसे लीलावती नाम एक वनियेकी बेटीसे विवाह कर लिया। वह लीलावती काम-देवकी विजयपताकाके समान तारुण्यतरिक्षता हुई. पर वह बूढ़ा पति उसके संतोष करनेके लिये योग्य नहीं था।

यतः;—

शशिनीव हिमार्तानां धर्मार्तानां रवाविव । मनो न रमते स्त्रीणां जराजीर्णेन्द्रिये पतौ ॥ ११० ॥

क्योंकि—जैसे पालेसे गरे हुओंका चित्त चन्द्रमामें, और धूपसे दुःखियों का सूरजमें नहीं लगता है वैसेही स्त्रियोंका मन शिथिल इन्द्रियोंवाले पतिमें नहीं लगता है ॥ ११०॥

अन्यच,—

पतितेषु हि दृष्टेषु पुंसः का नाम कामिता?। भैषज्यमिव मन्यन्ते यदन्यमनसः स्त्रियः॥ १११॥

और दूसरे—जब बाल श्वेत हो गये तब पुरुषको कामकी योग्यता कहां? क्योंकि जिन श्रियोंका दिल अन्य पुरुषोंसे लग रहा है वे (ऐसे पतिको) औषधके समान समझती हैं॥ १९१॥

स च वृद्धपतिस्तस्यामतीवानुरागवान्।

और वह बूढ़ा पति उस पर अलंत आसक्त था.

यतः,—

धनाशा जीविताशा च गुर्वी प्राणभृतां सदा।
वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ ११२॥
क्योंकि-प्राणधारियोंको धन और जीवनकी बड़ी आशा होती है, लेकिन
वृदेको तरुण स्त्री प्राणोंसेमी अधिक प्यारी होती है ॥ ११२॥

नोपभोक्तं न च त्यक्तं शक्तोति विषयाञ्जरी। अस्थि निर्देशनः श्वेव जिह्नया लेढि केवलम् ॥ ११३॥ बूदा मनुष्य न तो विषयोंको भोग सकता है और न त्यागमी कर सकता है। जैसे दंतहीन कुत्ता हड्डीको चबा नहीं सकता है, (पर आसक्त होनेसे) केवल जीभसे चाटता है।। १९३॥

अथ सा लीलावती यौवनदर्पादतिकान्तकुलमर्यादा केनापि वणिक्पुत्रेण सहानुरागवती वभूव।

फिर उस लीलावतीने यौवनके मदसे अपनी कुलकी मर्यादाको छोड किसी बनियेके पुत्रसे प्रेमवश हुई.

यतः,—

खातच्यं पितृमन्दिरे निवसतिर्यात्रोत्सवे संगति-गोष्ठी पृरुषसंनिधावनियमो वासो विदेशे तथा। संसर्गः सह पुंश्चलीभिरसकृहत्तेर्निजायाः क्षतिः पत्युर्वार्धकमीर्षितं प्रवसनं नाशस्य हेतुः स्त्रियः॥ ११४॥

क्योंकि-स्वतन्त्रता, पिताके घरमें (ज्यादह काल) रहना, यात्रा आदि उत्सवमें किसीका संग, पुरुषके साथ गप लडाना, नियममें न रहना, परदेशमें रहना, व्यभिचारिणी स्त्रियोंके सहवासमें रहना, वार वार अपने सचरित्रका स्रोना, पतिका बूढ़ा होना, ईर्ध्य करना, और स्वामीका परदेशमें रहना ये स्त्रियोंके नाश(विगड़ने)के कारण हैं॥ ११४॥

अपरं च,—

पानं दुर्जनसंसर्गः पऱ्या च विरहोऽटनम्। स्वप्रश्चान्यगृहे वासो नारीणां दूपणानि षद्॥ ११५॥

और दूसरे—मद्यपान, दुष्ट लोगोंका सहवास, पतिका विरह, इधर उधर घूमते रहना, दूसरेके घरमें सोना अगर रहना, ये छः स्त्रियोंके दूषण हैं ॥११५॥

स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रार्थयिता तरः। तेन नारद् ! नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ ११६ ॥

हे नारद! (व्यभिचारके लिये) एकांत स्थान, मौका और प्रार्थना करने वाला मनुष्य इनके न होनेसे श्रियोंका पतिव्रतधर्म रहता है ॥ ११६ ॥

न स्त्रीणामप्रियः कश्चित्प्रियो वापि न विद्यते । गावस्तृणमिवारण्ये प्रार्थयन्ति नवं नवम् ॥ ११७ ॥ स्त्रियोंका कोई अप्रिय अथवा प्रियमी नहीं है, जैसे वनमें गायें नये नये तृणको चाहती हैं वैसेही स्त्रियें भी नवीन नवीन पुरुषको चाहती हैं ॥ ११७॥ अपरं च,—

घृतकुम्भसमा नारी तप्ताङ्गारसमः पुमान् । तस्मादृतं च वर्षि च नैकत्र स्थापयेद्वधः ॥ ११८॥

और, — स्त्री घीके घड़ेके समान है और पुरुष जलते हुये अंगारके समान है, इसिंखेये बुद्धिमानको चाहिए कि घी और अभिको पास पास न रखे॥ ११८॥

मात्रा खस्ना दुहित्रा वा नो विविक्तासनो भवेत्। बळवानिन्द्रियत्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ ११९॥

पुरुषको, माता, बहिन और बेटी, इनके पासभी एकांतमें नहीं बैठना चाहिये, क्योंकि इंदियां बड़ी बलवान् हैं, ये जितेन्द्रियकोभी वशमें कर लेती हैं॥ १९९॥

न लज्जा न विनीतत्वं न दाक्षिण्यं न भीरुता। प्रार्थनाभाव पवैकं सतीत्वे कारणं स्त्रियाः॥ १२०॥

स्त्रियोंको पतित्रत रखनेमें न लजा, न विनय, न चतुरता और न भय कारण है, परन्तु केवल प्रार्थनाका न होना ( अर्थात् परपुरुषसे संभोगकी प्रार्थना न होना ) ही एक कारण है ॥ १२०॥

पिता रक्षित कौमारे भर्ता रक्षित यौवने।
पुत्रश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहित ॥ १२१ ॥
बचपनमें पिता, जवानीमें पित, और बुढ़ापेमें पुत्र रक्षा करता है, एवं स्त्रीको
कदापि स्वतंत्रता योग्य नहीं है ॥ १२१ ॥

एकदा सा लीलावती रत्नावलीकिरणकर्तुरे पर्यङ्के तेन वणि-क्पुत्रेण सह विश्रम्भालापैः सुखासीना तमलक्षितोपस्थितं पति-मवलोक्य सहसोत्थाय केशेष्वारूप्य गाढमालिङ्ग्य चुम्बितवती। तेनावसरेण जारश्च पलायितः।

एक दिन (पतिकी अनुपस्थितीमें) वह लीलावती रत्नोंकी वाइकी झलकसे रंगिवरंगे पलंग पर उस बनियेके पुत्रके साथ जी खोल कर बातें करती हुई आनन्दसे बैठी थी इतनेमें अचानक आये हुये उस अपने पतिको देख कर यकायक उठी और बाल एकड़ कर, अत्यन्त चिपट कर उसको चूमने लगी और इस अवसरमें (मौका देख कर) यारभी भाग गया; उक्तं च,—

उराना वेद यच्छास्रं यच वेद वृहस्पतिः। स्वभावेनैव तच्छास्रं स्त्रीवुद्धौ सुप्रतिष्ठितम्॥ १२२॥

और कहा भी है कि—जो शास्त्र ग्रुकाचार्य जानते हैं और जो शास्त्र चृहस्पतिजी जानते हैं वह शास्त्र स्त्रीकी चुिंदमें सभावहीं होता है ॥ १२२ ॥ तदालिङ्गनमचलोक्य समीपवर्तिनी कुट्टन्यचिन्तयत्—'अकस्मादियमेनमुपगृद्वती' इति ततस्त्रया कुटन्या तत्कारणं परिश्वाय सालीलावती गुप्तेन दण्डिता; अतोऽहं व्रवीमि—"अकस्माग्रुवती चुद्धम्" इत्यादि । मूषिकचलोपष्टम्सेन केनापि कारणेनात्र भवितव्यम्।

वृढे पतिके साथ स्त्रीका आलिंगन देख कर पास बैठने वाली कुटनी चिंता करने लगी कि, 'भला यह जवान औरत इस वृढेको क्यों लिपट गईं?' फिर उस कुटनीने उसका कारण जान कर लीलावतीको अकेली देखकर डाटा; इसलिये में कहता हूं "अचानक जवान स्त्रीने वृद्धकों" इस्रादि ॥ चूहेको बलका अहंकार यहां परभी किसी न किसी कारणसेही है ॥

क्षणं विचिन्त्य परिवाजकेनोक्तम्—'कारणं चात्र धनवाहुल्यमेव भविष्यति ।

थोड़ी देर विचार कर संन्यासीने कहा—'इसमें धनकी अधिकताका कारण होगा,

यतः,—

धनवान् वलवाँह्योके सर्वः सर्वत्र सर्वदा । प्रभुत्वं घनमूलं हि राज्ञामप्युपजायते'॥ १२३ ॥

क्योंकि—सर्वत्र, संसारमें सब मनुष्य धनसेही सदा बलवान् होते हैं और राजाओंकी प्रभुताकी जद धनही होता है॥ १२३॥

ततः खनित्रमादाय तेन विवरं खनित्वा चिरसंचितं मम धनं गृहीतम्। ततः प्रभृति निजशक्तिहीनः सत्वोत्साहरहितः खाहार-मण्युत्पादयितुमक्षमः सत्रासं मन्दं मन्दमुपसर्पश्च्र्डाकर्णेनावलो-कितः। फिर कुदाली लाकर उसने बिलको खोद कर मेरा बहुत दिनका इकट्टा किया हुआ घन ले लिया। उसी दिनसे अपने सामर्थ्यसे हीन, बल और उत्साहसे रहित, अपना आहारमी ढूंढ़नेके अयोग्य, डरके मारे धीरे धीरे चलते हुए मुझको चूडाकर्णने देखा ॥
ततस्तेनोक्तम—

'धनेन वलवाँ होके धनाङ्गवति पण्डितः। पश्यैनं मूषिकं पापं खजातिसमतां गतम्॥ १२४॥

फिर उसने कहा कि, दुनियामें आदमी धनसे बलवान् और धनसेही पण्डित माना जाता है ॥ इस पापी चूहेको देखों (धनहीन होनेसे) अपनी जातिके समान हो गया ॥ १२४॥

र्फ च,-

अर्थेन तु विहीनस्य पुरुपस्याल्पमेघसः।

क्रियाः सर्वा विनइयन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ १२५ ॥ और धनसे रहित बुद्धिहीन मनुष्यके तो सब काम बिगइ जाते हैं, जैसे गरमीकी ऋतुमें छोटी छोटी निदयां (सूख जा कर बिगइ जाती हैं)॥ १२५॥ अपरं च,—

यसार्थास्तस्य मित्राणि यसार्थास्तस्य बान्धवाः।

यस्यार्थाः स पुमाँ होके यस्यार्थाः स हि पण्डितः ॥ १२६॥ और दुनियामें जिसके पास धन है उसीके सब मित्र और उसीके बान्धव हैं; और जिसके पास धन है वहीं महान् पुरुष और वहीं बड़ा पण्डित है ॥ १२६॥ अन्यच्च,—

अपुत्रस्य गृहं शून्यं सन्मित्ररहितस्य च।

मूर्खस्य च दिशः शून्याः सर्वशून्या दरिद्रता ॥ १२७॥ और सचे मित्रसे हीन और पुत्रहीन (पुरुष)का घर सूना है । मूर्खकी सव दिशाएँ सूनी हैं, अर्थात् मूर्खताके कारण कहीं आदर नहीं पा सकता है, और दरिद्रता तो सब सूनोंका (केन्द्र) स्थान है अर्थात् सब सुखोंसे रहित है ॥ १२७॥ अपि च.—

दारिद्यान्मरणाद्वापि दारिद्यमवरं स्मृतम्। अल्पक्लेशेन मरणं दारिद्यमतिदुःसहम्॥ १२८॥ और भी—दिरदता और मरना इन दोनोंमेंसे दिरदता बुरी कही है, क्योंकि मरना तो थोड़े क्रेशसे होता है और दिरदता हमेशा दुःख देती है ॥ १२८॥ अपरं च,—

तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव। अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव अन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्'॥ १२९॥

और दूसरे—वे ही विकारसे रहित इन्द्रियां हैं, वही नाम है, वही निर्मल युद्धि है, वही वाणी है, परन्तु धनकी उष्णतासे रहित वो ही मनुष्य क्षणमरमें कुछका कुछ हो जाता है; ॥ १२९ ॥

एतत्सर्वमाकर्ण्यं मयालोचितम्-'ममात्रावस्थानमयुक्तमिदानीम्। यचान्यसौ एतहत्तान्तकथनं तद्यमुचितम्।

यह सब सुन कर मैंने सोचा—'मेरा अब यहां रहना ठीक नहीं है । और जो दूसरेसे यह समाचार कहनाभी उचित नहीं है,

यतः,---

अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च। वञ्चनं चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्॥ १३०॥

क्योंकि—बुद्धिमान् पुरुषको अपने धनका नाश, मनका संताप, घरका दुराचार, ठगा जाना, और अपमान, ये प्रकट न करने चाहिये॥ १३०॥

अपि च,-

आयुर्वित्तं गृहिच्छद्रं मन्त्रमैथुनभेषजम् । तपो दानापमानं च नव गोप्यानि यत्नतः ॥ १३१॥

औरमी—आयु, धन, घरका मेद (रहस्य), ग्रप्त बात, मैधुन, औषि , तप, दान और अपमान, इन नौ बातोंको यलसे ग्रप्त रखना चाहिये॥ १३१॥

तथा चोक्तम्,—

अत्यन्तविमुखे दैवे व्यर्थे यत्ने च पौरुषे । मनिखनो दरिद्रस्य वनादन्यत्कुतः सुखम् ? ॥ १३२ ॥ जैसा कहा है कि—जब पुरुषार्थही में निष्फलता होने लग जाए और भाग्यकी अत्यन्त प्रतिकूल दशामें धीरज वाले दरिद्री मनुष्यको वनको छोड़ और कहां सुख घरा है ? (याने उसको स्वस्थान छोड़ कर कहांही वनमें जाना यही उचित है )॥ १३२॥

अन्यच,---

मनस्वी म्रियते कामं कार्पण्यं न तु गच्छति । अपि निर्वाणमायाति नानलो याति शीतताम् ॥ १३३ ॥

और दूसरे-उदार पुरुष मर जाय पर ऋपणता नहीं करता है (अपनी लाचारी नहीं बताता है) जैसे अग्नि भले बुझ जाय, पर ठंडी नही होती है ॥ १३३॥

किं च,-

कुसुमस्तवकस्येव द्वे चृत्ती तु मनस्विनः। सर्वेषां सूर्भिं वा तिष्ठेद्विशीर्येत वनेऽथवा॥ १३४॥

और पुष्पके,-गुच्छेके समान उदार मनुष्यकी दो तरहकी प्रकृति होती है कि या तो सबके शिर पर रहे या वनमें कुम्हला जाय ॥ १३४ ॥ यञ्चात्रेव याच्यया जीवनं तदतीव गहिंतम् ।

और जो यहां याचना कर जीना है वह तो विलकुल अच्छा नहीं है,

यतः--

वरं विभवहीनेन प्राणैः संतर्पितोऽनलः। नोपचारपरिश्रष्टः कृपणः प्रार्थितो जनः॥ १३५॥

क्योंकि—धनहीन मनुष्य प्राणोंको अग्निमें झोंक दे सो अच्छा, परन्तु अपने मानको छोड़ कर कृषण मनुष्यसे याचना करना अच्छा नहीं है ॥ १३५॥

दारिच्चाद्भियमेति हीपरिगतः सत्त्वात्परिश्रश्यते निःसत्त्वः परिभूयते परिभवान्त्रिर्वेदमापद्यते । निर्विण्णः शुचमेति शोकनिहतो बुद्ध्या परित्यज्यते

निर्वुद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम् ॥ १३६॥ और निर्धनतासे मनुष्यको लजा होती है, लजासे पराकम नष्ट हो जाता है, पराकम न होनेसे अपमान होता है, अपमान होनेसे दुःख पाता है, दुःखसे शोक करता है, शोकसे दुद्धिति हो जाता है, और दुद्धि न होनेसे नाश हो जाता है। अहो, निर्धनता ही सब आपत्तियोंका स्थान है॥ १३६॥

किं च,-

वरं मौनं कार्यं न च वचनमुक्तं यदनृतं वरं क्लैव्यं पुंसां न च परकलत्राभिगमनम् । वरं प्राणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वभिरुचि-वरं भिक्षाशित्वं न च परधनास्वादनसुखम् ॥ १३७ ॥

और चुप रहना अच्छा, पर मिध्या (झुठा) वचन कहना अच्छा नहीं; मनुष्योंकी नपुंसकता अच्छी, पर पराई स्नीके साथ गमन अच्छा नहीं; मर जाना अच्छा, किन्तु धूर्तकी वातोंमें रुचि करना अच्छा नहीं; और भीख मांगना अच्छा, पर पराया धनसे सुखादु भोजनका सुख अच्छा नहीं।। १३७॥

वरं शून्या शाला न च खलु वरो दुष्टत्रुषभो वरं वेश्या पत्नी न पुनरविनीता कुलवधूः। वरं वासोऽरण्ये न पुनरविवेकाधिपपुरे वरं प्राणत्यागो न पुनरथमानामुपगमः॥ १३८॥

सूनी गौशाला अच्छी, पर मरखना बैल अच्छा नहीं; वेश्या स्त्री अच्छी, परंतु कुलकी बहू व्यभिचारिणी अच्छी नहीं; वनमें रहना अच्छा, पर अविवेकी राजाके नगरमें रहना अच्छा नहीं; और प्राणोंको छोड़ देना अच्छा, पर दुर्जनोंका संग अच्छा नहीं ॥ १३८ ॥

अपि च,-

सेवेव मानमखिलं ज्योत्खेव तमो जरेव लावण्यम्। हरिहरकथेव दुरितं गुणशतमप्यर्थिता हरति॥ १३९॥

और भी—जैसे सेवा सब मानको, चांदनी अंधकारको, बुढापा ख्रास्रतीको और विष्णु तथा महादेवकी कथा पापोंको हरती है वैसेही याचना सैकड़ों गुणोंको हर लेती है ॥ १३९ ॥

इति विमृश्य 'तित्कमहं परिषण्डेनात्मानं पोषयामि? कष्टं भोः, तद्यि द्वितीयं मृत्युद्वारम्।

यह विचार कर कि मैं किस प्रकार पराये भोजनसे अपनेको पाछं ? अहो, बड़े कष्टकी बात है वहभी दूसरा मृत्युका द्वार है। यतः,—

पल्लवग्राहि पाण्डित्यं ऋयकीतं च मैथुनम् ।

भोजनं च पराधीनं तिस्नः पुंसां विडम्बनाः ॥ १४० ॥
क्योंकि—थोदा पढ़ कर पण्डिताई, धन दे कर मैथुन, और पराये आसरेका
भोजन, ये तीन बातें मनुष्यकी व्यर्थ हैं ॥ १४० ॥
अपरं च.—

रोगी चिरप्रवासी परात्रभोजी परावसथशायी।

यज्जीयति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्रामः'॥ १४१॥ और रोगी, बहुत कालतक विदेशमें रहने वाला, दूसरेके आसरे भोजन करने वाला तथा दूसरेके घर सोने वाला इनका जीना मरणके, और मरण विश्रामके समान है॥ १४९॥

इत्यालोच्यापि लोभात्पुनरप्यर्थे ग्रहीतुं ग्रहमकरवम् । यह सोच करमी लोभसे फिर उसका धन लेनेकी हठ की। यथा चोक्तम्,—

लोभेनं बुद्धिश्चलति लोभो जनयते तृषाम् । तृषार्तो दुःखमाप्रोति परत्रेह च मानवः ॥ १४२ ॥

जैसा कहा है—लोभसे बुद्धि चलायमान हो जाती है, लोभही तृष्णाको बढ़ाता है, और तृष्णासे दुःखी हुआ मनुष्य इस लोक और परलोकमें कष्ट पाता है ॥ १४२ ॥

ततोऽहं मन्दं मन्दमुपसर्पस्तेन वीणाकर्णेन जर्जरवंशखण्डेन ताडितश्चाचिन्तयम्—

फिर उस वीणाकर्णने धीरे धीरे मुझ चलते हुएको एक सङ्के बांसका डुकड़ा मारा, और मैं चिंता करने लगा—

धनलुब्धो ह्यसंतुष्टोऽनियतात्माऽजितेन्द्रियः। सर्वो पवापदस्तस्य यस्य तुष्टं न मानसम्॥ १४३॥

जिसको संतोष नहीं है उसको सब आपत्तियां ही हैं, क्योंकि वह धनका लोभी, अप्रसन्न, दुन्तिता और अजितेन्द्री हो जाता है ॥ १४३ ॥ तथा च.—

सर्वाः संपत्तयस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम् । उपानद्रृढपादस्य नजु चर्मावृतेव भूः ॥ १४४ ॥ और—जिसका मन संतुष्ट है उसको सब संपत्तियां हैं जैसे पैरमें जूता पहने हुयेको सब पृथ्वी चर्ममयी दीखती है ॥ १४४ ॥ अपरं च.—

संतोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम् । कुतस्तद्धनलुन्धानामितश्चेतश्च धावताम् ? ॥ १४५ ॥

और दूसरे—संतोषरूपी अमृतसे अघाये हुए शांतचित्त वालोंको जो सुख है, वह सुख इधर उधर फिरने वाले धनके लोमियोंको कहां रक्खा है ? ॥ १४५॥ किंच,—

तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमनुष्ठितम्। येनाशाः पृष्ठतः कृत्वा नैराइयमवलम्बितम्॥ १४६॥

और—जिसने आशाको पीछे कर निराशाका सहारा लिया है, उसीने पढ़ा, उसीने सुना और उसीने सब कुछ कर लिया ॥ १४६ ॥ अपि च.—

असेवितेश्वरद्वारमदृण्विरहृव्यथाम् । अनुकक्कीयवचनं भन्यं कस्यापि जीवनम् ॥ १४७ ॥

औरमी—जिसने धनवान्के द्वारकी सेवा नहीं की (याने श्रीमान्के पास कभी द्रव्याचना नहीं की), विरहके दुःखको नहीं देखा, और कभी दीन वचन मुखसे नहीं कहे, ऐसे किसी भी मनुष्यका जीना धन्य है।। १४७॥ यतः.—

न योजनशतं दूरं वाह्यमानस्य तृष्णया । संतृष्टस्य करप्राप्तेऽप्यर्थे भवति नादरः ॥ १४८ ॥

क्योंकि — जिसको तृष्णाने घुमा रक्खा है उसे सौ योजनमी क्या दूर हैं ? और संतोषीके हाथमें धन आ जाने पर भी आदर नहीं होता है ॥ १४८ ॥ तदत्रावस्थोचितकार्यपरिच्छेदः श्रेयान् ।

इसिलये यहां दशाके उचित कार्यका निश्वय करना कल्याणकारी है।।
को धर्मो भूलदया किं सौख्यमरोगिता जगित जन्तोः।
कः स्नेहः सङ्गत्यः किं पाण्डित्यं परिच्छेदः॥ १४९॥

संसारमें प्राणियोंका धर्म क्या है कि जीवों पर द्या करना, और सुख क्या है कि नीरोग रहना, लेह क्या है कि सत्कारपूर्वक मिलना, और पंडिताई क्या है कि उच्च नीच विचार कर काम करना ॥ १४९ ॥

तथा च,-

परिच्छेदो हि पाण्डित्यं यदापन्ना विपत्तयः। अपरिच्छेदकर्तृणां विपदः स्युः पदे पदे ॥ १५०॥

और विपत्तियोंके आजाने पर, निर्णय करके काम करनाही चतुराई है, क्योंकि विना विचारे काम करने वालोंको पद पदमें विपत्तियां हैं॥ १५०॥

त्यजेदेकं कुलसार्थं ग्रामसार्थे कुलं त्यजेत्। ग्रामं जनपदसार्थे खात्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्॥ १५१॥

कुलकी मर्यादाके लिये एकको, गांवभरके लिये कुलको, देशके लिये गांवको और अपने लिये पृथ्वीको छोड़ देना चाहिये॥ १५१॥

अपरं च,-

पानीयं वा निरायासं खाद्वन्नं मा भयोत्तरम् । विचार्य खलु पश्यामि तत्सुखं यत्र निर्वृतिः" ॥ १५२ ॥

और दूसरे—अनायास मिला हुआ जल और भयसे मिला मीठा भोजन उन दोनोंमें विचार कर देखता हूं तो जिसमें चित्त बेखटके रहे उसीमें सुख है अर्थात पराधीन भोजनसे खाधीन जलका मिलना उत्तम है। १५२॥

इत्यालोच्याहं निर्जनवनमागतः।

यह विचार कर में निर्जन वनमें आया हूं।

यतः,—

वरं वनं व्याव्रगजेन्द्रसेवितं द्रुमालयं पक्षफलाम्बुभोजनम् । तृणानि राज्या परिधानवल्कलं न वन्धुमध्ये धनहीनजीवनम् ॥ १५३॥

क्योंकि—सिंह और हाथियोंसे भरे हुए वनमें गृक्षके नीचे रहना, पके हुए कंद मूल फल खाकर जल पान करना तथा घासके विछोनेपर सोना और छालके वस्न पहनना अच्छा है पर भाई बन्धुओंके बीचमें घनहीन जीना अच्छा नहीं है ॥ १५३॥ ततोऽसरपुण्योदयादनेन मित्रेणाहं स्नेहानुवृत्त्यानुगृहीतः। अधुना च पुण्यपरम्परया भवदाश्रयः स्वर्ग एव मया प्राप्तः।

फिर मेरे पुण्यके उदयसे इस मित्रने परम ह्नेहसे मेरा आदर किया और अब पुण्यकी रीतिसे तुम्हारा आश्रय मुझे खर्गके समान मिल गया.

यतः,—

संसारविषत्रक्षस्य द्वे एव रसवत्फले। काव्यामृतरसाखादः संगमः सुजनैः सह'॥ १५४॥ क्योंकि—संसाररूपी विषवृक्षके दो ही रसीले फल हैं; अर्थात् एक तो काव्यरूपी अमृतके रसका खाद और दूसरा सज्जनोंका संग'॥ १५४॥

मन्थर उवाच-

'अर्थाः पादरजोपमा गिरिनदीवेगोपमं यौवन-मायुष्यं जललोलविनदुचपलं फेनोपमं जीवितम्। धर्मं यो न करोति निन्दितमतिः खर्गार्गलोद्घाटनं

पश्चात्तापयुतो जरापरिगतः शोकाग्निना दह्यते ॥ १५५ ॥
मंथर बोला-'धन तो चरणोंकी धूलिके समान है, यौवन पहाइकी नरीके वेगके
समान है, आयु चंचल जलकी बिन्दुके समान चपल है और जीवन फेन (झाग) के
समान है, इसलिये जो निर्वृद्धि खर्गकी आगलको खोलने वाले धर्मको नहीं करता
है वह पीछे बुढ़ापेमें पछता कर शोककी अग्निसे जलाया जाता है ॥ १५५ ॥
युष्माभिरतिसंचयः कृतः । तस्यायं दोषः; शृणु,—

तुमने बहुतसा संचय किया था उसका यह दोष है ॥ सुनो,उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम् ।
तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम् ॥ १५६॥

गंभीर सरोवरमें भरे हुए जलके चारों ओर निकलनेके (वारंवार जल निकाल देना जैसा सरोवरकी शुद्धिका कारण है, उसीके ) समान कमाये हुए धनका सत्पात्रमें दान करना ही रक्षा है ॥ १५६ ॥

अन्यच,—

यद्घोऽघः क्षितौ वित्तं निचलान मितंपचः । तद्घोनिलयं गन्तुं चके पन्थानमग्रतः ॥ १५७ ॥ और दूसरे—लोभी जिस धनको धरतीमें अधिक नींचे गाइता है वह धन पातालमें जानेके लिये पहलेसेही मार्ग कर लेता है ॥ १५७ ॥ अन्यच्च.—

निजसौख्यं निरुन्धानो यो धनार्जनमिच्छति । परार्थभारवाहीव क्वेशस्येव हि भाजनम् ॥ १५८॥

और जो मनुष्य अपने मुखको रोक कर धनसंचय करनेकी इच्छा करता है वह दूसरोंके लिये बोझ ढोने वाले(मझदूर)के समान क्लेशही भोगने वाला है १५८ अपरं च,—

दानोपभोगहीनेन धनेन धनिनो यदि। भवामः किं न तेनैव धनेन धनिनो वयम्॥ १५९॥ और दूसरे—दान और उपभोगहीन धनसे जो धनी होते हैं तो क्या उसी धनसे हम धनी नहीं हैं ? अर्थात् अवस्य हैं ॥ १५९॥ अन्यच.—

न देवाय न विप्राय न वन्धुभ्यो न चात्मने। कृपणस्य धनं याति वह्नितस्करपार्थिवैः॥ १६०॥

और जो मनुष्य धनको देवताके, ब्राह्मणके तथा भाईवन्धुके काममें नहीं लाता है उस कृपणका धन तो जल जाता है या चोर चुरा छे जाते हैं अथवा राजा छीन लेता है ॥ १६०॥

अपि च,--

दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न भुङ्के तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥ १६१ ॥

औरमी—दान, भोग और नाश धनकी तीन गति होती हैं; जो न देता है और न खाता है उसकी तीसरी गति होती है, अर्थात् नाश हो जाता है ॥१६१॥ असंभोगेन सामान्यं क्रपणस्य धनं परैः।

'अस्पेदमिति' संबन्धो हानौ दुःखेन गम्यते ॥ १६२ ॥

स्रोरमी; विनाभोगे कृपणका धन दूसरे मनुष्योंके धनके समान है, परन्तु हानि होने पर, धनीके दुःखी होनेसे 'यह इसका धन है' ऐसा जाना जाता है॥ १६२॥ दानं प्रियवाक् सहितं ज्ञानमगर्वं क्षमान्वितं शौर्यम् । वित्तं त्यागनियुक्तं दुर्लभमेतचतुष्टयं लोके ॥ १६३ ॥ य वाणीके सहित दान अहंकाररहित ज्ञान, क्षमायक शरता ।

प्रिय वाणीके सहित दान, अहंकाररहित ज्ञान, क्षमायुक्त श्रूरता, और दानयुक्त धन, ये चार वातें दुनियामें दुर्लभ हैं॥ १६३॥

उक्तं च,—

'कर्तव्यः संचयो नित्यं कर्तव्यो नातिसंचयः।
पद्य संचयदीलोऽसौ धनुषा जम्बुको हतः'॥ १६४॥
और संचय नित्य करना चाहिये, परं अति संचय करना योग्य नहीं है।
देखो, अधिक संचय करने वाला गीदड़ धनुषसे मारा गया॥ १६४॥
तावाहतुः—'कथमेतत् ?'। मन्थरः कथयति—
वे दोनो बोले—'यह कथा कैसे हैं ?' मन्थर कहने लगा—

#### कथा ६

### [ शिकारी, मृग, शूकर और गीदड़की कहानी ६ ]

आसीत्कस्याणकटकवास्तव्यो भैरवो नाम व्याधः। स चैकदा मृगमन्विष्यमाणो विन्ध्याटवीं गतवान्। ततस्तेन व्यापादितं मृग-मादाय गच्छता घोराकृतिः शूकरो दृष्टः। तेन व्याधेन मृगं भूमो निधाय शूकरः शरेणाद्दतः। शूकरेणापि धनघोरगर्जनं कृत्वा स व्याधो मुष्कदेशे हतः संदिछन्नद्रुम इव भूमो निपपात।

कल्याणकटक वस्तीमें एक भैरव नाम व्याध (शिकारी) रहता था। वह एक दिन मृगको ढूंढ़ता ढूंढ़ता विंघ्याचलकी ओर गया। किर मारे हुए मृगको ले कर जाते हुए उसने एक भयंकर श्रक्ररको देखा। तब उस व्याधने मृगको भूमि पर रख कर श्रक्ररको बाणसे मारा। श्रक्ररनेभी भयंकर गर्जना करके उस व्याधके मुक्कदेशमें ऐसी टक्कर मारी कि, वह कटे हुए पेड़के समान जमीन पर गिर पड़ा। यतः.—

जलमित्रविषं शस्त्रं श्रुद्धाधिः पतनं गिरेः। निमित्तं किंचिदासाय देही प्राणैर्विमुच्यते॥ १६५॥

क्योंकि-जल, अग्नि, विष, शस्त्र, भूख, रोग और पहाड़से गिरना इसमेंसे किसी न किसी बहानेको पा कर प्राणी प्राणोंसे छूटता है ॥ १६५ ॥ अथ तयोः पादास्फालनेन सर्पोऽपि मृतः। अथानन्तरं दीर्घरावो नाम जम्बुकः परिभ्रमन्नाहारार्थी तान्मृतान्मृगव्याधसर्पश्करान-पश्यत्। अचिन्तयच-'अहो! अद्य महङ्गोज्यं मे समुपस्थितम्।

उन दोनोंके पैरोंकी रगड़से एक सर्पभी मर गया। इसके पीछ आहारको चाहने वाले दीर्घराव नाम गीदडने घूमते २ उन मृग, व्याध, सर्प और शुक़रको मरे पड़े हुए देखा और विचारा कि 'आहा! आज तो मेरे लिये बड़ा भोजन तयार है।

अथवा,—

अचिन्तितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम्। सुखान्यपि तथा मन्ये दैवमत्रातिरिच्यते॥ १६६॥

अथवा—जैसे देहधारियोंको अनायास दुःख मिलते हैं वैसेही सुखमी मिलते हैं, परन्तु इसमें प्रारच्ध बलवान् है ऐसा मानता हूं ॥ १६६ ॥ तद्भवतु । एषां मांसैर्मासत्रयं में सुखेन गमिष्यति । जो कुछ हो, इनके मांसोंसे मेरे तीन महीने तो सुखसे करेंगे ।

मासमेकं नरो याति द्वौ मासौ मृगशूकरौ । अहिरेकं दिनं याति अद्य भक्ष्यो धनुर्गुणः ॥ १६७ ॥

एक महीनेको मनुष्य होगा, दो महिनेको हरिण और सूकर होंगे और एक दिनको सर्प होगा, और आज धनुपकी डोरी चावनी चाहिये॥ १६७॥

ततः प्रथमवुभुक्षायासिदं निःखादु कोदण्डलग्नं स्नायुवन्धनं खादामि।' इत्युक्तवा तथा कृते सति छिन्ने स्नायुवन्धनं उत्पति-तेन धनुषा हृदि निर्भिन्नः स दीर्घरावः पञ्चत्वं गतः। अतोऽहं व्रवीमि—''कर्तव्यः संचयो नित्यम्'' इत्यादि।

फिर पहिली भूखमें यह स्वादरिहत, धनुषमें लगा हुआ तांतका बन्धन खाऊं।' यह कह कर वैसा करने पर तांतके बंधनके द्वटतेही उछटे हुए धनुषसे हृदय फट कर वह दीर्घराव मर गया। इसलिये मैं कहता हूं ''संचय निस्न करना चाहिये'' इस्वादि।

तथा च,-

यद्दाति यदश्चाति तदेव धनिनो धनम्। / अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनैरपि॥ १६८॥

वैसा कहा भी है—जो कुछ दान करता है और खाता है वही धनीका धन है, नहीं तो दूसरे मनुष्य मरे हुए मनुष्यके धन तथा स्त्रियोंसे कीडा करते हैं॥ १६८॥ किंच-—

यहदासि विशिष्टेभ्यो यचाश्चासि दिने दिने। तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि॥ १६९॥

और जो सुपात्रोंको देते हो और निस्य खाते ( उपयोग करते ) हो मैं उसीको तुम्हारा धन मानता हूं, और शेष तो दूसरेका है. तुम केवल रक्षा करते हो १६९ यातु, किमिदानीमतिकान्तोपवर्णनेन ?

जाने दो, जो हो गया सो हो गया, उसके वर्णनसे क्या लाभ है ?

यतः,--

नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्। आपत्खपि न मुद्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः॥१७०॥

क्योंकि—चतुर मनुष्य जो दुर्लभ वस्तु है उसे चाहते नहीं हैं. जो नष्ट हो गई, उसका सोच नहीं करते हैं, और आपत्तिकालमें मोह नहीं करते हैं॥ १७०॥

तत्सखे ! सर्वदा त्वया सोत्साहेन भवितव्यम् । इसलिये मित्र ! अव तुमकों सदा आनन्दसे रहना चाहिये ।

यतः,—

शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु कियावान् पुरुषः स विद्वान् । सुचिन्तितं चौषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्यरोगम् ॥ १७१ ॥

क्योंकि—शास्त्र पढ़ कर भी मूर्ख होते हैं परन्तु जो कियामें चतुर है वही सचा पण्डित है. जसे अच्छे प्रकारसे निर्णय की हुई औषधिभी रोगियोंको केवल नाममात्रसे अच्छा नहीं कर देती है ॥ १७१॥ अन्यच,—

न खल्पमप्यध्यवसायभीरोः करोति विज्ञानविधिर्गुणं हि । अन्धस्य किं इस्ततलस्थितोऽपि प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीपः ? ॥ १७२ ॥ हि॰ ५ और दूसरे-शास्त्रकी विधि, उद्योग (पराक्रम) से डरे हुए मनुष्यको कुछ गुण (फायदा) नहीं करती है, जैसे इस संसार में हाथ पर धरा हुआमी दीपक अन्धेको वस्तु नहीं दिखाता है ॥ १७२ ॥ तद्रत्र सखे ! द्शाविशेषे शान्तिः करणीया । एतद्प्यतिकष्टं त्वया न मन्तव्यम् ।

इसलिये हे मित्र ! इस शेष दशामें शान्ति करनी चाहिये। और इसेभी

अधिक क्रेश तुमको नहीं मानना चाहिये।

यतः,—

राजा कुलवधूर्विमा मिल्रणश्च पयोधराः।
स्थानश्रपः न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः॥ १७३॥
क्योंकि—राजा, कुलकी वधू, ब्राह्मण, मंत्री, स्तन, दंत, केश, नख और
मनुष्य ये अपने स्थानसे अलग हुए शोभा नहीं दंते हैं॥ १७३॥
इति विज्ञाय मितमान्स्वस्थानं न परित्यजेत्। कापुरुपवचनमेतत्।
यह जान कर बुद्धिमानको अपना स्थान नहीं छोड्ना चाहिये। यह कायर
प्रहपका वचन है।

यतः,--

स्थानमुत्स्टुज्य गच्छन्ति सिंहाः सत्पुरुपा गजाः। तत्रेव निधनं यान्ति काकाः कापुरुपा मृगाः॥ १७४॥ क्योंकि—सिंह, सज्जन पुरुप, और हाथी, ये स्थानको छोड़ कर जाते हैं. और काक, कायर पुरुप और मृग, ये वहां ही नाश होते हैं॥ १७४॥

को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः, को वा विदेशस्तथा यं देशं श्रयते तमेव कुरुते वाहुप्रतापार्जितम्। यद्दंष्ट्रानस्वलाङ्गलप्रहरणः सिंहो वनं गाहते

तस्मिन्नव इतिद्विपेन्द्रक्थिरैस्तृष्णां छिनस्यात्मनः ॥ १७४॥

वीर और उद्योगी पुरुषोंको देश और विदेश क्या है ? अर्थात् जैसा देश वैसाहा विदेश । वे तो जिस देशमें रहते हैं उसीको अपने वाहुके प्रतापस जीत छेते हैं. जैसे भिंह जिस बनमें दांत, नख, पृंछमे प्रहार करता हुआ फिरता है उसी बनमें (अपने बळसे ) मारे हुए हाथियोंके हथिरसे अपनी प्यास बुझाना है ॥ १७२ ॥ अपरं च,—

निपानमिव मण्डूकाः सरः पूर्णमिवाण्डजाः। सोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसंपदः॥ १७६॥

और जैसे मैण्डक कूपके पासके पानीके गड्ढेमें और पक्षी भरे हुए सरोवरको आते हैं, वैसेही सब सम्पत्तियां परवश होकर (अपने आप) उद्योगी पुरुषके पास आती हैं ॥ १७६॥

अन्यच,—

सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा। चऋवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ १७७॥

और, आए हुए मुख तथा दुःखको भोगना चाहिये। क्योंकि मुख और दुःख पहियेकी तरह घूमते हैं (याने मुखके बाद दुःख और दुःखके बाद मुख आते जाते हैं )॥ १७७॥

अन्यच,-

उत्साहसंपन्नमदीर्घस्त्रं क्रियाविधिन्नं व्यसनेष्वसक्तम् । शूरं कृतन्नं दृढसौहदं च लक्ष्माः स्वयं याति निवासहेतोः॥ १७८॥

और दूसरे-उत्साही, तथा आलस्पहीन, कार्यकी रीतिको जानने वाला, द्यूतकीडा (ज्ञा) आदि त्र्यसनसे रहित, ग्रूर, उपकारको मानने वाला और पक्की मित्रता वाला ऐसे पुरुपके पास रहनेके लिये लक्ष्मी आपही जाती है ॥ १७८॥

विशेषतश्च,-

विनाष्यर्थेर्थीरः स्पृशति वहुमानोन्नतिपदं समायुक्तोऽप्यर्थैः परिभवपदं याति कृपणः। स्वभावादुद्भृतां गुणसमुद्दयावातिविषयां

द्युर्ति सेंहीं कि श्वा धृतकनकमालोऽपि लभते?॥ १७९॥ और विशेष बात यह है कि-बीर पुरुष विनाही धनके सन्मानसे उच पदको पाता है, और कृषण धनयुक्त होनेसेभी तिरस्कार किया जाता है. जैसे कुत्ता सोनेकी माला पहन कर भी खभावसे प्रकाशमान, संपूर्ण गुणोंको प्रकट करने नाली सिंहकी कांतिको कैसे पा सकता है ?॥ १७९॥

धनवानिति हि मदो में किं गतविभवो विषादमुपयामि ?। करनिहतकन्दुकसमाः पातोत्पाता मनुष्याणाम् ॥ १८० ॥

'मैं धनवान् हूं' इस प्रकार मुझे घमण्ड क्यों हैं ? और निर्धन हो कर क्यों दुःख भोगता हूं ? निश्चयही मनुष्योंका ऊंचा नीचा होना तो हाथसे उछाली हुई गेंदके समान है ॥ ॥ १८० ॥

अपरं च,-

अभ्रच्छाया खलप्रीतिर्नवसस्यानि योषितः । / किंचित्कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च ॥ १८१ ॥ और दूसरे—बादलीकी छाया, नीचकी प्रीति, नया अज, क्षियां, यौवन तथा धन ये योडे दिनके भोगनेके लिये होते हैं ॥ १८१ ॥

> वृत्त्यर्थे नातिचेष्टेत सा हि धात्रैव निर्मिता। गर्भादुत्पतिते जन्तौ मातुः प्रस्नवतः स्तनौ ॥ १८२॥

आजीविकाके लिये बहुत उद्योग नहीं करना चाहिये, वह तो विधाताने निश्चय कर दिया है, क्योंकि प्राणीके गर्भसे निकलतेही माताके स्तर्नोंसे दूध निकलने लगता है ॥ १८२ ॥

अपि च सखे!,-

येन शुक्कीकृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः ।
मयूराश्चित्रिता येन स ते वृत्तिं विधास्यति ॥ १८३ ॥
और मी हे मित्र ! जिसने हंसोंको सफेद, तोतोंको हरा और मोरोंको विचित्र
बनाया है वही तेरी आजीविकाको देगा ॥ १८३ ॥
अपरं च.—सतां रहस्यं शृणुः मित्र !

और दूसरे-हे मित्र ! सजनोंका ग्रप्त मंत्र सुन:

जनयन्त्यर्जने दुःखं तापयन्ति विपत्तिषु। मोहयन्ति च संपत्तो कथमर्थाः सुखावहाः?॥ १८४॥

जो कमानेमें दुःख और आपित्तयोंमें संताप करते हैं, और अधिक बढ़नेसे मदांध (या कृतम्र) कर देते हैं ऐसे धन कैसे सुखदायक हो सकते हैं ? ॥१८४॥ अपरं च,-

घर्मार्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता। प्रश्नालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥ १८५ ॥

और धर्मके लिये जिसको धनकी इच्छा है, उसको धनकी लालसा न होना अच्छा है, क्योंकि कीचड़को (छू कर) धोनेसेभी, उसका दूरसे स्पर्श न करनाही अच्छा है ॥ १८५॥

यतः,—

यथा ह्यामिषमाकारो पक्षिभिः श्वापदैर्भुवि । भक्ष्यते सिछेले नकैस्तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥ १८६॥

क्यों कि — जैसे आकाशमें पक्षी, पृथ्वी पर सिंह आदि, और जलमें मगर आदि मांसको खाते हैं, वैसेही सर्वत्र धनवान् (जुवारी चोर इत्यादिका भोजन) है, अर्थात् ये उसे छुटते ठगते हैं ॥ १८६॥

राजतः सिळळादग्नेश्चोरतः स्वजनादपि । भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव ॥ १८७ ॥

धनवानोंको राजा, जल, अग्नि, चोर, और अपने संबंधी जनोंसे, हमेशा ऐसा भय रहता है कि जैसा प्राणियोंको मृत्युसे ॥ १८७ ॥

तथा हि,—

जन्मनि क्लेशवहुले किं नु दुःखमतः परम् ?। इच्छासंपद्यतो नास्ति यचेच्छा न निवर्तते॥ १८८॥

और (मनुष्यको) जन्म छेनेमेंही बहुत क्षेत्र है, इससे अधिक और क्या दुःख होगा कि जिसमें इच्छाके अनुसार संपत्ति नहीं है और जिसमें इच्छा नहीं दूर होती है ॥ १८८॥

अन्यच भ्रातः! शृणु,—

धनं तावदसुलभं लब्धं कृच्छ्रेण रक्ष्यते । लब्धनाशो यथा मृत्युस्तस्मादेतन्न चिन्तयेत् ॥ १८९ ॥

और दूसरे—हे भाई ! सुनो-पहिले तो घनका मिलना कठिन और मिलमी जाय तो फिर उसकी रखवाली कष्टसे होती है। और मिले हुए धनका नाश मृत्युके समान है, इसलिये इस(धनलाभ)की चिन्ता न करनी चाहिये॥ १८९॥

तृष्णां चेह परित्यज्य को दरिद्रः क ईश्वरः?। तस्याश्चेत्प्रसरो दत्तो दास्यं च शिरिस स्थितम्॥ १९०॥ और इस संसारमें तृष्णाको त्याग देनेसे कौन दिर्दी और कौन धनवान् है? और जिसने उसको अवकाश दिया उसके ही शिर पर दासता वैठी है॥ १९०॥ अपरं च,—

यद्यदेव हि वाञ्छेत ततो वाञ्छा प्रवर्तते। प्राप्त एवार्थतः सोऽथों यतो वाञ्छा निवर्तते ॥ १९१ ॥ और जब जिस वस्तुमें इच्छा होती है तब उसके लाभकी आशा होती है, और जब वह वस्तु किसी उपायसे मिल जाय तब इच्छा निवृत्त होती है ॥ १९१ किं वहुना पक्षपातेन ? मयैच सहात्र कालो नीयताम्।

और मेरे अधिक पक्षपानसे क्या है ? मेरेही साथ यहां समय विताओ;

यतः,—

आमरणान्ताः प्रणयाः कोपास्तत्क्षणभङ्कराः । परित्यागाश्च निःसङ्गा भवन्ति हि महात्मनाम्' ॥ १९२॥

क्योंकि—महात्माओंका स्नेह मरने तक, कोध केवल क्षणमात्र और परित्याग केवल संगरहित होता है अर्थात् वे कुछ बुराई नहीं करते हैं ॥ १९२ ॥ इति श्रुत्वा लघुपतनको वृते-'धन्योऽसि मन्थर! सर्वथा स्माध्य-गुणोऽसि ।

यह सुन कर लघुपतनक वोला—'हे मन्थर! तुम धन्य हो, और तुम प्रशंसनीय गुणवाले हो।

यतः,—

सन्त एव सतां नित्यमापदुद्धरणक्षमाः। गजानां पङ्कममानां गजा एव धुरंधराः॥ १९३॥

क्योंकि—सजनहीं सजनोंकी आपित्तको सर्वदा दूर करनेके योग्य होते हैं। जैसे कीचड़में फँसे हुए हाथियोंके निकालनेके लिये हाथीही समर्थ होते हैं॥१९३॥ यतः,—

श्राच्यः स एको भुवि मानवानां स उत्तमः सत्पुरुपः स धन्यः।

### यस्यार्थिनो वा शरणागता वा नाशाभिभङ्गाद्विमुखाः प्रयान्ति ॥ १९४॥

पृथ्वी पर पुरुषोंमें वही एक प्रशंसा पानेके योग्य है, वही उत्तम सज्जन पुरुष है, और उसीको धन्य है कि जिसके पाससे याचक अथवा शरणागत लोक निराश और विमुख हो कर नहीं जाते हैं ॥ १९४ ॥

तदेवं ते स्वेच्छाहारविहारं कुर्वाणाः संतुष्टाः सुख निवसन्ति'।

तव वे इस प्रकार अपनी इच्छानुसार खाते-पीते खेळते-कूदते संतोप कर सुखसे रहने लगे॥

अथ कदाचिचित्राङ्गनामा मृगः केनापि त्रासितस्तत्रागत्य मि-लितः । ततः पश्चाद्यान्तं मृगमवलोक्य भयं संचिन्त्य मन्थरो जलं प्रविष्टः, सुपिकश्च विवरं गतः, काकोऽप्युड्डीय वृक्षमारूढः। ततो लघुपतनकेन सुद्रं निरूप्य भयहेतुर्न कोऽप्यायातीत्यालोचि-तम्। पश्चात्तद्वचनादागत्य पुनः सर्वे मिलित्वा तत्रैवोपविष्टाः। मन्थरेणोक्तम्-भद्रम्, मृग ! खागतम्। खेच्छयोदकाद्याहारो ऽनुभूयताम् । अत्रावस्थानेन चनमिदं सनाधीकियताम् ।' चित्राङ्की वृते—'लुब्धकत्रासितोऽहं भवतां शरणमागतः । भवद्भिः सह सख्यमिच्छामि।' हिरण्यकोऽवदत्—'सित्रत्वं तावद्साभिः सह भवताऽयलेन मिलितम्।

फिर एक दिन चित्रांग नाम मृग किसीके डरके मारे उनसे आ कर मिला. इसके पीछे मृगको आता हुआ देख भयको सोच मन्थर तो पानीमें घुस गया. चूहा बिलमें चला गया और काकभी उड़ कर पेड़ पर जा बैठा। फिर लघुपतनकने दूरसे निर्णय किया कि, भयका कोईभी कारण नहीं है यह सोचा। पीछे उसके वचनसे आकर सब मिल कर वहांही बैठ गये। मन्थरने कहा-'कुशल हो ? हे मृग! तुम्हारा आना अच्छा हुआ। अपनी इच्छानुसार जल आहार आदि भोग करो अर्थात खाओ, पीओ और यहां रह कर इस वनको सनाथ करो'। चित्रांग बोला-'व्याधके डरसे में तुम्हारी शरण आया हूं और तुम्हारे साथ मित्रता करनी चाहता हूं'। हिरण्यक बोला-'मित्रता तो हमारे साथ तुम्हारी अनायास हो गई है:

यतः,—

औरसं कृतसंबन्धं तथा वंशक्रमागतम्। रक्षितं व्यसनेभ्यश्च मित्रं ज्ञेयं चतुर्विधम्॥ १९५॥

क्योंकि-मित्र चार प्रकारके होते हैं; एक तो औरस अर्थात् जन्मसेही हो जैसे पुत्रादि, और दूसरे विवाहादि संबन्धसे हो गये हों और तीसरे कुल-परम्परा से आए हुए हों, और चौथे वे जो आपित्तग्रोंसे बचावें ॥ १९५ ॥ तद्त्र भवता स्वगृहनिर्विशेषं स्थीयताम्'। तच्छुत्वा मृगः सानन्दो भृत्वा सेच्छाहारं कृत्वा पानीयं पीत्वा जलासन्नतरुच्छायाम्मुपविष्टः। अथ मन्थरेणोक्तम्—'सखे मृग! एतिसान्निर्जने वने केन त्रासितोऽसि ? कदाचित्कि व्याधाः संचरितः?'। मृगेणोक्तम्—'अस्ति कलिङ्गविषये रुक्माङ्गदो नाम नरपितः। स च दिग्वजयव्यापारक्रमेणागत्य चन्द्रभागानदीतीरे समावासित-करको वर्तते। प्रातश्च तेनात्रागत्य कपूरसरःसमीपे भवितव्य-मिति व्याधानां मुखार्तिकवदन्ती श्रूयते। तद्त्रापि प्रातरवस्थानं भयहेतुकमित्यालोच्य यथावसरकार्यमारभ्यताम्'। तच्छुत्वा क्र्मः सभयमाह—'जलाश्यान्तरं गच्छामि'। काकमृगावप्युक्त-वन्तौ—'एवमस्तु'। ततो हिरण्यको विहस्याह—'जलाश्यान्तरे प्राप्ते मन्थरस्य कुशलम्। स्थले गच्छतः कः प्रतीकारः?

इसिलिये यहां तुम अपने घरसेभी अधिक आनन्दसे रहो। यह सुन कर मृग प्रसन्न हो अपनी इच्छानुसार भोजन करके तथा जल पी कर जलके पास वृक्षकी छायामें बैठ गया।। मन्थरने कहा कि—'हे मित्र मृग! इस निर्जन बनमें तुम्हें किसने डराया है! क्या कभी कभी व्याध आ जाते हैं?'। मृगने कहा—'किलिंग देशमें हक्मांगद नाम राजा है। और वह दिगिवजय करनेके लिये आ कर चन्द्रभागा नदीके तीर पर अपनी सेनाको टिका कर ठहरा है। और प्रातःकाल वह यहां आ कर कर्पूरसरोवरके पास ठहरेगा यह उइती हुई बात शिकारीयोंके मुखसे सुनी जाती है। इसिलिये प्रातःकाल यहां रहनाभी भयका कारण है। यह सोच कर समयके अनुसार काम करना चाहिये'। यह सुन कर कछुआ डर कर बोला—'में तो दूसरे सरोवरको जाता हूं'। काग और मृगनेभी कहा—'ऐसाही हो अर्थात् चलो'। फिर हिरण्यक हँस कर बोला—'दूसरे सरोदरतक पहुंचने पर मंथर जीता बचेगा। परेतु इसके पटपड़में चलनेका कौनसा उपाय है ?

यतः,-

अम्भांसि जलजनतूनां दुर्ग दुर्गनिवासिनाम्। स्वभूमिः श्वापदादीनां राज्ञां मन्त्री परं वलम् ॥ १९६॥

क्योंकि-जलके जन्तुओंको जलका, गढ़में रहने वालोंको गढ़का, सिंहादि वन-चरोंको अपनी भूमीका, और राजाओंको मंत्रीका, परम बल होता है ॥ १९६ ॥ सखे लघुपतनक ! अनेनोपदेशेन तथा भवितव्यम्, हे सखे लघुपतनक ! इस उपदेशसे वह गति होगी;

खयं वीक्ष्य यथा वध्वाः पीडितं कुचकुडालम्। वणिक्पुत्रोऽभवदुःखी त्वं तथैव भविष्यसि'॥ १९७॥

जैसे कि एक बनियेका पुत्र आपही अपनी स्त्रीके कमलकी कलीके समान कुच (राजाको) मसलते हुए देख कर दुःखी हुआ, वैसेही तुम भी होंगे' ॥ १९०॥ ते ऊचुः—'कथमेतत् ?'। हिरण्यकः कथयति—

वे दोनो पूछने लगे-'यह कथा कैसी है ?'. हिरण्यक कहने लगा-

#### कथा ७

### [राजकुमार, एक सुंदर युवति और उसके पतिकी कहानी ७]

अस्ति कान्यकुन्जविषये वीरसेनो नाम राजा। तेन वीरपुर-नाम्नि नगरे तुङ्गवलो नाम राजपुत्रो भोगपतिः कृतः। स च महाधनस्तरुण एकदा सनगरे आम्यन्नतिप्रौढयौवनां लावण्य-वतीं नाम वणिक्पुत्रवधूमालोकयामास । ततः खहर्म्यं गत्वा साराकुलमतिस्तस्याः कृते दूतीं प्रेषितवान्।

कान्यकुच्ज देशमें एक वीरसेन नामक राजा था। उसने वीरपुर नाम नगरमें तुंगवल नाम राजपुत्रको युवराज कर दिया था। उस वहे धनवान् तरुणने एक दिन नगरमें फिरते हुए एक नव-यौवनवती लावण्यवती नामक बनियेकी पुत्रवधूको देखा। फिर अपने राजभवनमें जा कर कामान्ध हो उसके लिये दूती मेजी.

यतः,-सन्मार्गे तावदास्ते, प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां, लजां ताबद्विधत्ते, विनयमपि समालम्बते ताबदेव। भ्रूचापाक्रप्रमुक्ताः अवणपथगता नीलपक्ष्माण एते यावल्लीलावतीनां न हृदि धृतिमुषो दृष्टिबाणाः पतन्ति ॥ क्योंकि-पुरुष तभी तक अच्छे मार्गमें रहता है, तभी तक इन्द्रियोंको वशमें रखता है, तभी तक लजा रखता है, और तभी तक नम्रताका सदारा करता है, कि, जब तक सुन्दर मुन्दर ब्रियोंको भोदरूपी धनुषसे खींच कर छोड़े गये और कानके मार्ग तक खींचे गये, धर्यको तोड़ने वाले ये नीले पलकवाले नेन्न(कटाक्ष)-रूपी बेगण हृदयमें नहीं लगते हैं।। १९८।।

सापि लावण्यवती तद्वलोकनक्षणात्प्रभृति सारशरप्रहारजर्ज-रितहृद्या तदेकचित्ताऽभवत् ।

उस लावण्यवतीनेभी जिस समयसे उसे देखा था उसी क्षणसे कामदेवके बाणोंके प्रहारसे जिसका हृदय छेद गया था ऐसी वह उसीके ध्यानमें मझ हो गई।

तथा द्युक्तम्,

असत्यं साहसं माया मात्सर्यं चातिलुःधता। निर्गुणत्वमशौचत्वं स्त्रीणां दोपाः स्वभावजाः॥ १९९॥

जैसा कहा भी है—अठ, साहस, छल, ईर्घा, अखन्त लोभ, निर्गुणता और अञ्चद्धता, ये दोष स्त्रियोंके स्वभावहीसे होते हैं॥ १९९॥

अथ दूतीवचनं श्रुत्वा लावण्यवत्युवाच—'अहं पतिव्रता कथ-मेतस्मिचधर्मे पतिलङ्घने प्रवर्ते ?

फिर दूतीकी बात सुन कर लावण्यवती बोळी-'में पतिवता हूं, पतिके अनादर (पातिव्रद्य-भंग) करने बाले इस अधर्ममें कैसे प्रवृत्त होऊं ?

यतः,—

सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती। सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता॥ २००॥

क्योंकि-जो गृहस्थाश्रमके कार्यमें कुशल, पुत्रवती, पतिको प्राणोंके समान समझने वाली, तथा पतित्रता है वह 'भार्या' कहलाती हैं ॥ २००॥

न सा भार्येति वक्तव्या यस्या भर्ता न तुष्यति । तुष्टे भर्तरि नारीणां संतुष्टाः सर्वेदेवताः ॥ २०१ ॥

१ यह कोक दो पक्षमें लगता है अभीत् धनुप और स्नीपक्षमें । धनुप और भंहिका, नीलपलक और नीले पंसकी, और नेत्र और बाणकी समता है.

जिससे पति संतुष्ट न हो वह भार्या नहीं कही जाती है, क्योंकि म्बियोंके पति संतुष्ट होनेसे सब देवताएँ संतुष्ट होती हैं॥ २०१॥

ततो यद्यदादिशति मे प्राणेश्वरस्तदेवाहमिवचारितं करोमि ।'
दूत्योक्तम्-'सत्यतममेतत्।'लावण्यवत्युवाच-'ध्रवं सत्यमेतत्॥'
ततो दृतिकया गत्वा तत्तत्सर्वं तुङ्गवलस्यात्रे निवेदितम्। तच्छुत्वा
तुङ्गवलोऽव्रवीत्—'विपमेपुणा व्रणितहृदयस्तां विना कथमहं
जीविष्यामि ?'। कुट्टन्याह—'स्वामिनानीय समर्पयितव्या' इति।
स प्राह—'कथमेतच्छक्यम्?'। कुट्टन्याह—'उपायः कियताम्।

इसिलये जो जो मेरा पित मुझे आज़ा देता है उसे बिना विचारे करती हूं. दूती बोली—'यह बात बहुत मबी है ॥' लावण्यवतीने कहा—'वास्तवमें सबी है ॥' किर दूतीने जा कर यह सब समाचार तुंगवलके आगे रखे ॥ वह सुन कर तुंगवलने कहा—'तीक्ष्ण बाणसे टुकड़े टुकड़े हुए हृदय बाला में उसके दिना कैसे जीऊंगा ? दूतीने कहा—'उसका पित लाकर सोंप दंगा.' उसने कहा—'यह कैसे हो सकता है ?' कुटनी बोली—'उपाय कीजिये;

तथा चोक्तम्,—

उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमैः। द्युगालेन इतो इस्ती गच्छता पङ्कवरर्मना'॥ २०२॥

जैसा कहा भी है—जो बात उपायसे हो सकती है वह पराक्रमसे नहीं हो सकती है, जैसे कीचड़के मार्गसे जाते हुए हाथीको सियारने मार डाला'॥ २०२॥

राजपुत्रः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। सा कथयति— राजपुत्र पृष्ठने लगा-'यह कथा वैसी है !' वह कहने लगी—

#### कथा ८

### [ धूर्त गीदड़ और कर्ष्रतिलक हाथीकी कहानी ८ ]

अस्ति ब्रह्मारण्ये कर्प्रतिलको नाम हस्ती । तमवलोक्य सर्वे शुगालाश्चिन्तयन्ति स्म—'यद्ययं केनाप्युपायेन स्नियते तदाऽस्माकमेतहहेन मासचनुष्टयस्य भोजनं भविष्यति ।' तत्रकेन बृद्धशुगालेन प्रतिज्ञातम्—'मया बुद्धिप्रभावादस्य मरणं साध- यितव्यम् ।' अनन्तरं स वश्चकः कर्परतिलकसमीपं गत्वा साष्टाङ्गपातं प्रणम्योवाच—'देव ! दृष्टिप्रसादं कुरु' । दृस्ती ब्रूते—'कस्त्वम् ? कुतः समायातः ?'। सोऽवदत्—'जम्बुकोऽहम् । सर्वेवनवासिभिः पशुभार्मिलित्वा भवत्सकाशं प्रस्थापितः । यद्विना राज्ञाऽवस्थातुं न युक्तम्, तदात्रादवीराज्येऽभिषेकुं भवान् सर्वस्वामिगुणोपेतो निरूपितः ।

ब्रह्मवनमें कर्पूरतिलक नामक हाथी था। उसको देख कर सब गीदड़ोंने सोचा 'यदि यह किसी उपायसे मारा जाय तो उसकी देहसे हमारा चार महीनेका भोजन होगा।' उनमेंसे एक बूढ़े गीदड़ने इस बातकी प्रतिज्ञा की-'में इसे बुद्धिके बलसे मार दूँगा'। फिर उस धूर्तने कर्पूरतिलक हाथीके पास जा कर साष्टांग प्रणाम करके कहा-'महाराज! कृपादृष्टि कीजिये।' हाथी बोला—'तू कौन है ? कहांसे आया है'? वह बोला—'में गीदड़ हूं,' सब बनके रहने वाले पशुओंने पंचायत करके आपके पास मेजा है, कि बिना राजाके यहां रहना योग्य नहीं है इसलिये इस बनके राज्य पर राजाके सब गुणोंसे शोभायमान होने के कारण आपको ही राजतिलक करनेका निश्चय किया है.

यतः,—

यः कुलाभिजनाचारैरतिशुद्धः प्रतापवान् । धार्मिको नीतिकुश्चलः स स्वामी युज्यते भुवि ॥ २०३ ॥ क्योंकि—जो कुलाचार और लोकाचारमें निपुण हो तथा प्रतापी, धर्मशील, और नीतिमें कुशल हो वह पृथ्वी पर राजा होनेके योग्य होता है ॥ २०३ ॥ अपरं च पश्य,—

राजानं प्रथमं विन्देत्ततो भार्यां ततो धनम्।

राजन्यसित लोकेऽस्मिन्कुतो भार्या कुतो धनम् ?॥२०४॥ और देखो—पहले राजाको हूंद्रना चाहिये, फिर स्त्री और उसके बाद धनको हूंद्रे, क्योंकि राजाके नहीं होनेसे इस दुनियामें कहांसे स्त्री और कहांसे धन मिल सकता है ?॥ २०४॥

अन्यच,-

पर्जन्य इव भूतानामाधारः पृथिवीपतिः। विकलेऽपि हि पर्जन्ये जीव्यते न तु भूपतौ ॥ २०५॥ और दूसरे-राजा प्राणियोंका मेघके समान जीवनका सहारा है और मेघके नहीं बरसनेसे तो लोक जीता रहता है, परन्तु राजाके न होनेसे जी नहीं सकता है ॥ २०५ ॥

> नियतविषयवर्ती प्रायशो दण्डयोगा-ज्ञगति परवशेऽस्मिन्दुर्लभः साधुवृत्तः। रुशमपि विकलं वा व्याधितं वाऽधनं वा पतिमपि कुलनारी दण्डभीत्याऽभ्युपैति॥ २०६॥

इस परवश (अर्थात् राजाके आधीन) इस संसारमें बहुधा दंडके भयसे लोग अपने नियत कार्योंमें लगे रहते हैं और नहीं तो अच्छे आचरणमें मनुष्योंका रहना कठिन है। क्योंकि दंडकेही भयसे कुलकी खी दुबले, विकलांग (अर्थात् लंगड़े छले) रोगी-या निर्धनमी पतिको खीकार करती है॥ २०६॥ तद्यथा लग्नवेला न विचलति तथा कृत्वा सत्वरमागम्यतां देवेन'। इत्युक्तवोत्थाय चलितः। ततोऽसौ राज्यलोभाकृष्टः कर्पूरतिलकः श्रुगालवर्तमना धावनमहापङ्के निमग्नः। ततस्तेन हस्तिनोक्तम्—'सखे श्रुगाल! किमधुना विधेयम्? पङ्के निपतितोऽहं म्रिये। परावृत्य पश्य'। श्रुगालेन विहस्योक्तम्—'देव! मम पुच्छकावलम्यनं कृत्वोत्तिष्ठ। यनमहिधस्य वचित त्वया प्रत्ययः कृतस्तद्वुभूयता-मश्रणं दुःखम्।

इस लिये, लमकी घड़ी न टल जाय, आप शीघ्र पधारिये । यह कह उठ कर चला फिर वह कर्पूरतिलक राज्यके लोभमें फँस कर शुगालके पीछे पीछे दौड़ता हुआ गाड़ी कीचड़में फँस गया। फिर उस हाथीने कहा-'मित्र गीदड़! अब क्या करना चाहिये? कीचड़में गिर कर में मरता हूं। लोट कर देख।' गीदड़ने हंस कर कहा-'महाराज! मेरी पुंछका सहारा पकड़ कर उठो, जैसा मुझ सरीखेकी बात पर विश्वास किया तैसा शरणरहित दुःख का अनुभव करो।

तथा चोक्तम्,—

यदाऽसत्सङ्गरहितो भविष्यसि भविष्यसि । तदाऽसज्जनगोष्ठीषु पतिष्यसि पतिष्यसि'॥ २०७॥ जैसा कहा है—जब बुरे संगसे बचोगे तब जानो जीओगे, और जो दुर्होकी संगतमं पड़ोगे तो मरोगे॥ २०७॥ ततो महापक्के निमयो हस्ती शृगालैर्भक्षितः। अतोऽहं ब्रवीमि— "उपायेन हि यच्छक्यम्" इत्यादि। ततः कुट्टिन्युपदेशेन तं चारु-दत्तनामानं वणिकपुत्रं स राजपुत्रः सेवकं चकार। ततोऽसौ तेन सर्वविश्वासकार्येषु नियोजितः।

फिर बड़ो कीचड़में फँसे हुए हाथीको गीदड़ोंने खा लिया। इसलिये में कह-ता हूं-कि "उपायसे जो हो सकता है" इत्यादि. फिर उस राजपुत्रने कुटनीके उपदेशसे चाहदत्त नाम बनियेके पुत्रको सेवक बनाया। पीछे इसको उसने सब विश्वासके कार्योमें नियुक्त कर दिया.

पकदा तेन राजपुत्रेण स्नातानुलितेन कनकरलालंकार-धारिणा प्रोक्तम्-'अद्यारभ्य मासमेकं गौरीवतं कर्तव्यम्। तदत्र प्रतिरात्रमेकां कुळीनां युवतिमानीय समर्पय। सा मया यथी-चितेन त्रिधिना पूजयितव्या ।' ततः स चारुदत्तस्तथाविधां नवयुवतीमानीय समर्पयति । पश्चात्प्रच्छन्नः सन्किमयं करो-तीति निरूपयति । स च तुङ्गवलस्तां युवतिमस्पृशन्नेव दूरा-स्रद्वालंकारगन्धचन्दनैः संपूज्य रक्षकं दत्त्वा प्रस्थापयति । अथ वणिक्पुत्रेण तहुष्ट्रीपजातविश्वासेन लोशाक्रप्रमनसा स्ववधू-र्छावण्यवती समानीय समर्पिता। स च तुङ्गवलस्तां हृद्यिया ळावण्यवतीं विज्ञाय ससंभ्रममुत्थाय निर्भरमाळिक्का निर्माले-ताक्षः पर्यङ्के तया सह विललास । तदालोक्य वणिक्पुत्रश्चित्र-लिखित इवेतिकर्तव्यतामूढः परं विपादमुपगतः । अतोऽहं व्रवीमि—"स्वयं वीक्ष्य" इत्यादि । तथा त्वयापि भवितव्यम् इति । तद्धितवचनमवधीर्य महता भयेन विमुग्ध इव तं जलाशयमुत्सुज्य मन्थरश्चलितः । तेऽपि हिरण्यकादयः स्नेहादनिष्टं दाङ्कमाना मन्थरमनुगच्छन्ति । ततः स्थले गच्छन्के-नापि व्याधेन काननं पर्यटता मन्थरः प्राप्तः । प्राप्य तं गृहीत्वो-त्थाप्यं धनुषि बद्धाः भ्रमन्हेदात्श्चत्पिपासाकुलः स्वगृहाभिमुसं चिळतः। अथ मृगवायसमृपकाः परं विपादं गच्छन्तस्तमनुजग्मुः।

एक दिन कुट्टनीके उपदेशसे उस राजपुत्रने नहा धो कर और देहमें चन्दन आदि सुगन्ध द्रव्य लगा कर और मुवर्णके रत्नजटित आभूपर्णोंको पहन कर कहा- 'चारुदत्त ! आजसे लेकर एक मास तक मुझे पार्वतीजीका वत करना है। इसलिये आजसे यहां नित्य रातको एक कुलीन जवान स्त्री मुझे ला दिया कर, में उसकी यथोचित रीतिसे पूजा कहंगा' ॥ फिर वह चारुदत्त वैसीही नव-जवान स्त्री ला कर दिया करता था। और खयं छप कर देखता रहता था, कि यह क्या करता है. और वह तुंगवल उस जवान ख्रीको विनाही छए दूरसे बस्त. आभूषण, गन्ध चन्दनादिसे पूजा करके और रखवाला साथ दे कर विदा कर दिया करता था। फिर उस बनियेके पुत्रने यह देख विश्वाससे और चिनमें लोभके मारे अपनी श्री लावण्यवतीको ला कर दे दिया। और उस तुंगबलने उसे प्राणप्यारी लावण्यवती जान कर शीघ्रतासे उठ गाड़ा आलिंगन कर आनन्दसे नेत्रोंको कुछ बन्द-सा कर पलंग पर उसके साथ बिलास किया। यह देख कर वनियेका वेटा चित्र लिखेके समान हो कर इस कार्यमें मूर्ख वन अधिक दुःखी हुआ। इसलिये में कहता हूं कि, "आप देख कर" इल्यादि। और तुम भी वैसेही दुःखी बनोगे ।' उसके हितकारक बचनको न मान कर बड़े भयसे मूर्खकी भांति वह मन्थर उस सरोवरको छोड़ कर चला । वे हिरण्यक आदिभी स्नेहसे विपत्तिकी शंका करते हुए मन्थरके पीछे पीछे चले। फिर पटपइमें जाते हुए मन्थरको, बनमें पूमते हुए किसी व्याधने पाया । वह उसे पा कर और उठा कर धनुषमें बांच घूमता हुआ हेशसे उत्पन्न हुई क्षुधा और प्याससे व्याकुल, अपने घरकी ओर चला। पीछे मृग, काग और चृहा, ये बढ़ा विपाद करते हुए उसके पीछे पीछे चडे.

ततो हिरण्यको विलपति—

एकस्य दुःखस्य न यावद्नतं गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य । तावद्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनर्था वहुर्छीभवन्ति ॥ २०८॥

िक्त हिरण्यक विलाप करने लगा—'समुद्रके पारके समान निःसीन एक दुःखके पार जब तक मैं नहीं जाता हूं तब तक मेरे लिये दूसरा दुःल आ कर उपस्थित हो जाता है, क्योंकि अनर्थ (आपत्रि) के साथ बहुत-से अनर्थ आ पडते हैं ॥ २०८॥ स्वाभाविकं तु यन्मित्रं भाग्येनैवाभिजायते। तदकृत्रिमसौहार्दमापत्स्वपि न मुञ्जति॥ २०९॥ स्वभावसे क्षेह्र करने वाला (अकृत्रिम) मित्र तो प्रारव्धसेही मिलता है कि

जो सची मित्रताको आपित्तयों में भी नहीं छोड़ता है ॥ २०९ ॥

न मातरि न दारेषु न सोद्यें न चात्मजे। विश्वासस्ताद्दशः पुंसां याद्दिक्षत्रे स्वभावजे'॥ २१०॥ न मातामें, न स्त्रीमें, न सगे भाईमें, और न पुत्रमें ऐसा विश्वास होता है कि जैसा स्वाभाविक मित्रमें होता है॥ २१०॥

इति मुहुर्विचिन्त्य 'अहो दुर्दैवम् !

इसप्रकार वार्रवार सोच कर (बोला)-'अहो दुर्भाग्य है!

यतः,—

सकर्मसंतानविचेष्टितानि कालान्तरावर्तिशुभाशुभानि । इहैव दष्टानि मयेव तानि जन्मान्तराणीव दशान्तराणि ॥ २११ ॥

क्योंकि—इस संशारमें अपने पापपुण्योंसे किये गये और समयके उलट-पलटसे बदलने वाले सुखदुःख, पूर्वजन्मके किये हुये पापपुण्यके फल मैंने यहांही देख लिये ॥ २११ ॥

अथवेत्थमेवैतत्,—

कायः संनिहितापायः संपदः पदमापदाम् । समागमाः सापगमाः सर्वमुत्पादि भङ्गरम् ॥ २१२॥

अथवा यह ऐसेही है-शरीरके पासही उसका नाश है और संपत्तियां आप-त्तियोंका मुख्य स्थान हैं और संयोगके साथ वियोग है, अर्थात् अस्थिर है और उरपन्न हुआ सब नाश होने वाला है ॥ २१२ ॥

पुनर्विमृश्याह—

'शोकारातिभयत्राणं प्रीतिविश्रम्भभाजनम् । केन रत्नमिदं सृष्टं 'मित्र'मित्यक्षरद्वयम् ॥ २१३ ॥

और विचार कर बोला-'शोक और शत्रुके भयसे बचाने वाला, तथा प्रीति और विश्वासका पात्र, यह दो अक्षरका 'मित्र' रूपी रल्ल किसने रचा है ? ॥२१३॥ किं च,—

मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः पात्रं यत्सुखदुःखयोः सह भवेन्मित्रेण तहुर्लभम् । ये चान्ये सुहृदः समृद्धिसमये द्रव्याभिलाषाकुला-स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषत्रावा तु तेषां विपत्' ॥२१४॥

और अंजनके समान नेत्रोंको प्रसन्न करने वाला, चित्तको आनन्द देने वाला और मित्रके साथ सुखदुःखमें साथ देने वाला, अर्थात् दुःखमें दुःखी, सुखमें सुखी हो एसा मित्र होना दुर्लभ है, और संपत्ति (चलती)के समयमें धन हरने वाले मित्र हर जगह मिलते हैं, परन्तु विपत्कालही उनके परखनेकी कसौटी है'॥२१४

इति वहु विल्प्य हिरण्यकश्चित्राङ्गलघुपतनकावाह-'यावद्यं व्याधो वनान्न निःसरित तावन्मन्थरं मोचियतुं यत्नः क्रियताम्।' ताव्चतुः-'सत्वरं कार्यमुच्यताम्।' हिरण्यको वृते-'चित्राङ्गो जलसमीपं गत्वा सृतमिवात्मानं द्र्शयतु । काकश्च तस्योपिर स्थित्वा चञ्च्या किमपि विलिखतु । नूनमनेन लुच्धकेन तत्र कच्छपं परित्यल्य सृगमांसार्थिना सत्वरं गन्तव्यम्। ततोऽहं मन्थरस्य बन्धनं छेत्स्यामि । संनिहिते लुच्धके भवद्भ्यां पलायितव्यम्।' चित्राङ्गलघुपतनकाभ्यां शीद्रं गत्वा तथानुष्ठिते सति स व्याधः श्रान्तः पानीयं पीत्वा तरोरधस्तादुपविष्टस्तथा-विधं सृगमपद्यत् । ततः कर्तरिकामादाय प्रहृष्टमना सृगान्तिकं चिलतः। तत्रान्तरे हिरण्यकेनागत्य मन्थरस्य बन्धनं छिन्नम्। स क्र्मः सत्वरं जलाशयं प्रविवेशः। स सृग आसन्नं तं व्याधं विलोक्योत्थाय पलायितः। प्रत्यावृत्य लुच्धको यावत्तकतलमा-याति तावत्क्र्ममपद्यन्नचिन्तयत्—'उचितमेवैतन्ममासमीक्ष्य-कारिणः।

इस प्रकार बहुत-सा विलाप करके हिरण्यकने चित्रांग और लघुपतनकसे कहा—'जब तक यह व्याध वनसे न निकल जाय तब तक मन्थरको छुड़ानेका यल करो।' वे दोनों बोल्ले—'शीघ्र कार्यको कहिये।' हिरण्यक बोला—'चित्रांग जलके

पास जा कर मरेके समान अपना शरीर दिखावें और काक उस पर वैठके चोंचसे कुछ कुछ खोदें, यह व्याध कछुएको अवस्य वहां छोड़ कर मृगमांसके लोभसे शीघ्र जायगा । किर में मन्थरके वंधन काट डाल्ंगा। और जब व्याध तुम्हारे पास आवे तब भाग जाना। जब चित्रांग और लघुपतनकने शीघ्र जा कर वैसाही किया तो वह व्याध पानी पी कर एक पेडके नीचे बैठा मृगको उस प्रकार देख पाया। किर छुरी छेकर आनंदित होता हुआ मृगके पास जाने लगा इतनेहीमें हिरण्यकने आ कर कछुएका वंधन काट डाला। तब वह कछुआ शीघ्र सरोवरमें घुस गया। वह मृग उस व्याधको पास आता हुआ देख उठ कर भाग गया। जब व्याध लीट कर पेडके नीचे आया, तब कछुएको न देख कर सोचने लगा—'मेरे समान विना विचार करने वालेके लिये यही उचित था।

यतः,—

यो ध्रुवाणि परिस्याज्य अध्रवाणि निषेवते । ध्रुवाणि तस्य नदयन्ति अध्रवं नष्टमेव हि'॥ २१५॥

क्योंकि — जो निश्चितको छोड़ अनिश्चित पदार्थका आसरा करता है उसके निश्चित पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, और अनिश्चितमी जाता रहता है'॥ २१५॥

ततोऽसौ खकर्मवशान्निराशः कटकं प्रविष्टः । मन्थरादयः सर्वे त्यक्तापदः खस्थानं गत्वा तथा सुखमास्थिताः ॥

फिर वह अपने प्रारब्धको दोष लगाता हुआ निराश होकर अपने घर गया। मंथर आदिमी सब आपित्तसे निकल अपने अपने स्थान पर जा कर मुखसे रहने लगे।

अथ राजपुत्रैः सानन्दमुक्तम्—'सर्वं श्रुतवन्तः सुखिनो वयम्। सिद्धं नः समीहितम्।' विष्णुशर्मोवाच-'एतावता भवतामभि-छषितं संपन्नम्।

पीछे राजपुत्र प्रसन्न होकर कहने लगे-'हमने सब सुना और सुखी हुए हमारा कार्य सिद्ध हुआ।' विष्णुशर्मा बोले-'इतना आपका मनोरथ पूरा हुआ है।।

### अपरमपीदमस्तु—

मित्रं प्राप्तत सज्जना जनपदैर्लक्ष्मीः समालम्ब्यतां भूपालाः परिपालयन्तु वसुधां शश्वत्स्वधर्मे स्थिताः । आस्तां मानसतुष्टये सुरुतिनां नीतिर्नवोद्धेव वः कल्याणं कुरुतां जनस्य भगवांश्चन्द्रार्धचूडामणिः'॥२१६॥

### इति हितीपदेशे मित्रलाभी नाम प्रथमः कथासंग्रहः समाप्तः।

यह औरभी होय—सज्जन लोग मित्रको पावं, नगरनिवासी लक्ष्मीको पावें, राजा लोग सदा अपने धर्मेमें रह कर पृथ्वीका रक्षण करें, आपकी नीति नव-यौवना स्त्रीके समान पण्डितोंके चित्तको प्रसन्न करें और भगवान् महादेवजी आपका कल्याण करें ॥ २१६॥

पं॰ रामेश्वरभट्टका किया हुआ हितोपदेश प्रंथके मित्रलाभ नामक पहले अध्यायका भाषा अनुवाद समाप्त हुआ. शुभम्.

# हितोपदेशः

Ø

## सुहद्भेदः २

अथ राजपुत्रा ऊचुः—'आर्थ! मित्रलाभः श्रुतस्तावदसाभिः। इदानीं सुहद्भदं श्रोतमिच्छामः।' विष्णुशर्मीवाच—'सुहद्भदं तावच्छृणुतः

फिर राजपुत्र बोले-'गुरुजी! मित्रलाभ तो हम सुन चुके, अब सुह्रद्भेद सुनना चाहते हैं।' विष्णुशर्मा बोले-'अब सुह्रद्भेद सुनिये;

यस्यायमाद्यः श्लोकः—

वर्धमानो महास्नेही मृगेन्द्रवृषयोर्धने । पिशुनेनातिलुब्धेन जम्बुकेन विनाशितः'॥१॥

उसका पहला बाक्य यह है—वनमें सिंह और बैलका बहा क्षेह वड़ गया था, उसे धूर्त और अति लोभी गीदड़ने छुड़वा दिया'॥ १॥ राजपुत्रेरुक्तम्—'कथमेतत्?'। विष्णुरामी कथयति— राजपुत्र बोस्टे—'यह कथा कैसे हैं ?' विष्णुरामी कहने लगे.

#### कथा १

### [ एक बनिया, बैल, सिंह और गीदड़ोंकी कहानी ]

'अस्ति दक्षिणापथे सुवर्णवती नाम नगरी। तत्र वर्धमानो नाम विणक् निवसति। तस्य प्रचुरेऽपि वित्तेऽपरान्वन्धूनतिसमृद्धा-न्समीक्ष्य पुनरर्थवृद्धिः करणीयेति मतिर्वभूव।

'दक्षिण दिशामें सुवर्णवती नाम नगरी है; उसमें वर्धमान नाम एक विनया रहता था। उसके पास बहुत-सा धनमी था, परन्तु अपने दूसरे भाईवन्धुओंको अधिक धनवान् देख कर उसकी यह लालसा हुई की और अधिक धन इकठ्ठा करना चाहिये. यतः,--

अघोऽघः पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते ?। उपर्युपरि पश्यन्तः सर्वे पव दरिद्रति ॥ २ ॥

क्योंकि—अपनेसे नीचे नीचे (हीन) अर्थात् दरिदियोंको देख कर किसकी महिमा नहीं बढ़ती है ? अर्थात् सबको अभिमान बढ़ जाता है, और अपनेसे ऊपर ऊपर अर्थात् अधिक धनवानोंको देख कर सब लोग अपनेको दरिदी समझते हैं॥ २॥

अपरं च,—

ब्रह्महापि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुलं धनम् । शशिनस्तुल्यवंशोऽपि निर्घनः परिभूयते ॥ ३ ॥

और दूसरे-जिसके पास बहुत-सा धन है उस ब्रह्मघातक मनुष्यकाभी सत्कार होता है और चन्द्रमाके समान अतिनिर्मल वंशमें उत्पन्न हुएमी निर्घन मनुष्यका अपमान किया जाता है ॥ ३॥

अन्यच,—

अव्यवसायिनमलसं दैवपरं साहसाच परिहीनम्। प्रमदेव हि वृद्धपति नेच्छत्युपगृहितुं लक्ष्मीः॥ ४॥

और जैसे नवजवान स्त्री वृद्धे पितको नहीं चाहती है वैसेही लक्ष्मीमी निरुवोगी, आलसी, 'प्रारव्धमें जो लिखा है सो होगा' ऐसा मरोसा रख कर चुपचाप बैठने वाले, तथा पुरुषार्थ हीन मनुष्यको नहीं चाहती है ॥ ४ ॥ अपि च.—

आलस्यं स्त्रीसेवा सरोगता जन्मभूमिवात्सस्यम्। संतोषो भीरुत्वं षड् व्याघाता महत्त्वस्य॥५॥

औरभी आलस्य, स्त्रीकी सेवा, रोगी रहना, जन्मभूमिका स्नेह, संतोष और डरपोक्पन ये छः बार्ते उन्नतिके लिये बाधक है ॥ ५ ॥

यतः,—

संपदा सुस्थितंमन्यो भवति खल्पयापि यः। कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वर्धयति तस्य ताम्॥६॥ क्योंकि-जो मनुष्य थोबीही संपत्तिसे अपनेको सुखी मानता है, विधाता समाप्तकार्य मान कर उस मनुष्यकी उस संपत्तिको नहीं बढ़ाता है॥६॥ अपरं च,-

निरुत्साहं निरानन्दं निर्वीर्थमरिनन्दनम्। मा सा सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्पुत्रमीदशम्॥ ७॥

और निरुत्साही, आनन्दरहित, पराक्रमहीन तथा शत्रुको प्रसन्न करने वाले ऐसे पुत्रको कोई स्त्री न जने अर्थात् ऐसे पुत्रका जन्म न होनाही अच्छा है ॥७॥ तथा चोक्तम्,—

> अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेदवक्षयात्। रक्षितं वर्धयेत् सम्यग्बृद्धं तीर्थेषु निक्षिपेत्॥८॥

जैसा कहा है — नहीं पाये धनके पानेकी इच्छा करना, पाये हुए धनकी चोरी आदि नाशसे रक्षा करना, रक्षा किये हुए धनको व्यापार आदिसे बढ़ाना और अच्छी तरह बढ़ाए धनको सत्पात्रमें दान करना चाहिये ॥ ८ ॥

यतो लब्धुमिच्छतोऽर्थयोगादर्थस्य प्राप्तिरेव। लब्धस्याप्यरिक्षि-तस्य निधेरिप खर्य विनाशः। अपि च, अवर्धमानश्चार्थः काले खल्पव्ययोऽप्यञ्जनवत्क्षयमेति । अनुपभुज्यमानश्च निष्प्रयोजन एव सः।

क्योंकि लाभकी इच्छा करने वालेको धन मिलताही है, एवं प्राप्त हुए परंतु रक्षा नहीं किये गये खजानेकाभी अपने आप नाश हो जाता है, औरभी यह है कि-बढ़ाया नहीं गया धन कुछ कालमें थोड़ा थोड़ा व्यय हो कर काजलके समान नाश हो जाता है, और नहीं भोगा गया भी खजाना यथा है।

तथा चोक्तम्,

धनेन किं यो न ददाति नाश्चते वलेन किं यश्च रिपूच वाधते। श्वतेन किं यो न च धर्ममाचरेत् किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत्॥९॥

जैसा कहा है— उस धनसे क्या है ? जो न देता है और न खाता (उपभोग करता) है; उस बलसे क्या है ? जो वैरियोंको नहीं सताता है, उस शास्त्रसे क्या है ? जो धर्मका आचरण नहीं करता है; और उस आत्मासे क्या है ? जो जितेंद्रिय नहीं है ॥ ९ ॥ यतः,—

जलविन्दुनिपातेन कमशः पूर्यते घटः। स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च घनस्य च॥ १०॥

क्योंकि—जैसे जलकी एक एक बूंदके गिरनेसे धीरे २ घड़ा भर जाता है वहीं कारण सब प्रकारकी विद्याओंका, धनका और धर्मकामी है ॥ १०॥

दानोपभोगरहिता दिवसा यस्य यान्ति वै। स कर्मकारभस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति'॥ ११॥

दान और भोगके विना जिसके दिन जाते हैं वह छुदारकी धोंकनीके समान सांस छेता हुआभी मरेके समान है ॥ ११ ॥

इति संचिन्त्य नन्दकसंजीवकनामानौ वृषभौ धुरि नियोज्य शकटं नानाविधद्वयपूर्ण कृत्वा वाणिज्येन गतः कश्मीरं प्रति । यह सोच कर नन्दक और संजीवक नाम् दो बैलोंको जुएमें जोत कर और छकड़ेको नाना प्रकारकी वस्तुओंसे लाद कर व्यापारके लिये काश्मीरकी ओर गया। अन्यच.—

> अञ्जनस्य क्षयं दृष्ट्वा वस्मीकस्य च संचयम्। अवन्ध्यं दिवसं कुर्योद्दानाध्ययनकर्मसु ॥ १२ ॥

और दूसरे—काजलके कम कमसे घटनेको और वल्मीक नाम चीटीके संच-यको देख कर, दान, पढ़ना और कामधंधामें दिनको सफल करना चाहिये॥१२॥ यतः,—

कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् ?। को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ?॥ १३॥

क्योंकि—बलवानोंको अधिक बोझ क्या है ? और उद्योग करने वालोंको क्या दूर है ? और विद्यावानोंको विदेश क्या है ? और मीठे बोलने वालोंका शत्रु कौन है ? ॥ १३ ॥

अथ गच्छतसास्य सुदुर्गनाम्नि महारण्ये संजीवको अग्नजातु-र्निपतितः।

फिर उस जाते हुएका, सुदुर्ग नाम घने वनमें, संजीवक घुटना टूटनेसे गिर पडा। तमालोक्य वर्धमानोऽचिन्तयत्—

'करोतु नाम नीतिक्षो व्यवसायमितस्ततः। फलं पुनस्तदेवास्य यद्विधेर्मनसि स्थितम्॥ १४॥

उसे देख कर वर्धमान चिंता करने लगा—'नीति जानने वाला इधर उधर भछे ही व्यापार करे, परंतु उसको लाभ उतना ही होता है कि जितना विधाताके जीमें है ॥ १४ ॥

किंतु,—

विस्मयः सर्वथा हेयः प्रत्यूहः सर्वकर्मणाम् । तस्माद्विस्मयमुत्सुज्य साध्ये सिद्धिर्विधीयताम्'॥ १५॥

परंतु—सब कार्योंको रोकने वाले संशयको छोड देना चाहिये, एवं संदेहको छोड़ कर, अपना कार्य सिद्ध करना चाहिये'॥ १५॥

इति संचिन्त्य संजीवकं तत्र परित्यज्य वर्धमानः पुनः खयं धर्मपुरं नाम नगरं गत्वा महाकायमन्यं वृषभमेकं समानीय धुरि नियोज्य चलितः। ततः संजीवकोऽपि कथंकथमपि खुरत्रये भारं कृत्वोत्थितः।

यह विचार कर संजीवकको वहां छोड़ कर-फिर वर्धमान आप धर्मपुर नाम नगरमें जा कर एक दूसरे वड़े शरीर वाले वैलको ला कर जुएमें जोत कर चल दिया। फिर संजीवकभी वड़े कष्टसे तीन खुरोंके सहारे उठ कर खडा हुआ।

यतः,-

निमग्नस्य पयोराशौ पर्वतात्पतितस्य च। तक्षकेणापि दृष्टस्य आयुर्ममाणि रक्षति॥ १६॥

क्योंकि—समुदमें ड्वे हुएकी, पर्वतसे गिरे हुएकी और तक्षक नाम सर्पसे डसे हुएकी आयुकी प्रवलता मर्म (जीवनस्थान) की रक्षा करती है।। १६॥

नाकाले म्रियते जन्तुर्विद्धः शरशतैरपि । कुशाग्रेणैव संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ १७ ॥

जो काल न होय तो सेंकड़ों वाणोंके विंधनेसेमी प्राणी नहीं मरता है और जो काल आ जाय तो केवल कुशाकी नोंकसे छूतेही मर जाता है ॥ १७ ॥ अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति । जीवत्यनाथोऽपि वने विसार्जेतः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति ॥ १८ ॥

दैवसे रक्षा किया हुआ, विना रक्षाके भी ठहरता (बच जाता) है, और अच्छी तरह रक्षा किया हुआ भी, दैवका मारा हुआ नहीं बचता है, जैसे वनमें छोड़ा हुआ सहायहीनभी जीता रहता है, घर पर कई उपाय करनेसेभी नहीं जीता है ॥ १८ ॥

ततो दिनेषु गच्छत्सु संजीवकः खेच्छाहारविहारं कृत्वारण्यं भ्राम्यन् हृष्टपुष्टाङ्गो वलवन्ननाद् । तस्मिन्वने पिङ्गलकनामा सिंहः खभुजोपार्जितराज्यसुखमनुभवन्निवसति ।

फिर कितनेही दिनोंके बाद संजीवक अपनी इच्छानुसार खाता पीता वनमें फिरता फिरता हृष्ट पुष्ट हो कर ऊंचे स्वरसे डकराने लगा; उसी बनमें पिंगलक नाम एक सिंह अपनी भुजाओं (स्वबल )से पाये हुए राज्यके सुखका भोग करता हुआ रहता था.

तथा चोक्तम्—

नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः। विक्रमार्जितराज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता॥ १९॥

जैसा कहा है-मृगोंने सिंहका न तो राज्यतिलक किया और न संस्कार किया परंतु सिंह अपने आपही पराक्रमसे राज्यको पा कर मृगोंका राजा होना दिखला- ता है ॥ १९ ॥

स चैकदा पिपासाकुलितः पानीयं पातुं यमुनाकच्छमगच्छत्।
तेन च तत्र सिंहेनाननुभूतपूर्वकमकालघनगर्जितमिव संजीवकनर्दितमश्रावि। तच्छुत्वा पानीयमपीत्वा स चिकतः परिवृत्य
स्वस्थानमागत्य किमिदमित्यालोचयंस्तूष्णीं स्थितः। स च तथाविधः करटकदमनकाभ्यामस्य मित्रपुत्राभ्यां श्रुगालभ्यां दृष्टः।
तं तथाविधं दृष्ट्या दमनकः करटकमाह—'सखे करटक! किमित्ययमुद्दकार्थीं स्वामी पानीयमपीत्वा सचिकतो मन्दं मन्दमव-

तिष्ठते?'। करटको त्रूते—'मित्र दमनक! अस्पन्मतेनास्य सेवैव न कियते। यदि तथा भवति तर्हि किमनेन खामिचेष्टानिरूपणे-नास्माकम्? यतोऽनेन राज्ञा विनाऽपराधेन चिरमवधीरिताभ्या-मावाभ्यां महदुःखमनुभूतम्।

और वह एक दिन प्याससे व्याकुल होकर पानी पीनेके लिये यमुनाके किनारे पर गया। और वहां उस सिंहने नवीन कुऋतुकालके मेचकी गर्जनाके समान संजीवकका उकराना सुना। यह सुन कर पानीके विना पिये वह घवराया-सा लौट कर अपने स्थान पर आ कर 'यह क्या है?' यह सोचता हुआ चुपसा बैठ गया। और उसके मंत्रीके बेटे दमनक और करटक दो गीदड़ोंने उसे वैसा वैठा देखा। उसको इस दशामें देख कर दमनकने करटकसे कहा-'भाई करटक! यह क्या बात है कि, प्यासा खामी पानीको विना पिये उरसे धीरे धीरे आ बैठा है?' करटक बोला-'भाई दमनक! हमारी समझसे तो इसकी सेवाही नहीं की जाती है। जो ऐसे बैठा भी है तो हमें खामीकी चेष्टाका निर्णय करनेसे क्या प्रयोजन है? क्योंकि इस राजासे विना अपराध बहुत काल तक तिरस्कार किये गये हम दोनोंने वड़ा दु:ख सद्दा है॥

सेवया धनमिच्छद्भिः सेवकैः पश्य यत्कृतम्। स्वातन्त्रयं यच्छरीरस्य मृहैस्तद्पि हारितम्॥ २०॥

सेवासे धनको चाहने वाले सेवकोंने जो किया सो देख कि शरीरकी खतंत्र-ताभी मूखोंने हार दी है ॥ २०॥

अपरं च,—

शीतवातातपक्केशान्सहन्ते यान्पराश्रिताः । तदंशेनापि मेधावी तपस्तह्वा सुखी भवेत् ॥ २१ ॥

और दूसरे—जो पराधीन हो कर जाड़ा, हवा और धूपमें दुःखोंको सहते हैं उस दुःखके छोटेसे छोटे भागसे तप (खलाही दुःख सहन) करके बुद्धिमान् सुखी हो सकता है ॥ २१ ॥

अन्यच,—

एतावज्जन्मसाफर्वं यदनायत्तवृत्तिता। ये पराधीनतां यातास्ते वै जीवन्ति के मृताः॥ २२॥ और-साधीनताका होनाही जन्मकी सफलता है, और जो पराधीन होने परभी जीते (कहलते) हैं तो मरे कौनसे हैं ? अर्थात् वेही मरेके समान हैं जो पराधीन हो कर रहते हैं ॥ २२ ॥ अपरं च.—

, एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समाचर । एवमाञाग्रहग्रस्तैः कीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥ २३ ॥

और दूसरे-धनवान् पुरुष, आशारूपी ग्रहसे भरमाये गये हुए याचकोंके साथ, 'इधर आ, चला जा, बैठ जा, खड़ा हो, बोल, चुपसा रह' इस तरह खेल किया करते हैं ॥ २३॥ किं च.—

अबुधैरर्थलाभाय पण्यस्त्रीभिरिव खयम् । आत्मा संस्कृत्य संस्कृत्य परोपकरणीकृतः ॥ २४ ॥

और जैसे वेश्या दूसरोंके लिये सिंगार करती है वैसेही मूर्खोंनेभी धनके लाभ-के लिये अपनी आत्माको संस्कार करके हृष्ट पुष्ट बनवा कर पराये उपकारके लिये कर स्वाही है ॥ २४॥ किंच.—

या प्रकृत्येव चपला निपतत्यशुचाविष । स्वामिनो वहु मन्यन्ते दृष्टिं तामिष सेवकाः ॥ २५ ॥ और जो दृष्टि सभावहीसे चपल है और मल, मूत्र आदि नीची वस्तुओं पर्भी गिरती है ऐसी स्वामीकी दृष्टिका सेवकलोग बहुत गौरव करते हैं ॥ २५ ॥ अपरं च.—

मौनान्मूर्खः प्रवचनपद्धवीतुलो जल्पको वा क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः । भ्रृष्टः पार्श्वे वसति नियतं दूरतश्चाप्रगल्भः सेवाधर्मः प्रमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ २६ ॥

और जुपचाप रहनेसे मूर्ज, बहुत बातें करनेमें चतुर होनेसे उन्मत्त अथवा वात्न, क्षमाशील होनेसे डरपोक, न सहन सकनेसे नीतिरहित (अकुलीन), सर्वदा पास रहनेसे डीठ, और दूर रहनेसे घमंडी कहलाता है. इसलिये सेवाका धर्म बड़ा रहस्यमय है (सब क्रेश सहन करनेवाले) योगियोंसेभी पहचाना नहीं जा सका है। २६।।

विशेषतश्च,—

प्रणमत्युन्नतिहेतोर्जीवितहेतोर्विमुश्चिति प्राणान्। दुःखीयति सुखहेतोः, को मूढः सेवकादन्यः?॥२७॥

और विशेष बात यह है कि—जो उन्नतिके लिये झुकता है, जीनेके लिये प्राणका भी त्याग करता है, और सुखके लिये दुःखी होता है, ऐसा सेवकको छोड़ और कौन भला मूर्ख हो सकता है?'॥ २०॥

दमनको ब्रूते—'मित्र! सर्वथा मनसापि नैतत्कर्तव्यम्। यतः,—

कथं नाम न सेव्यन्ते यत्नतः परमेश्वराः। अचिरेणैव ये तुष्टाः पूरयन्ति मनोरथान्॥ २८॥

दमनक बोला-'मित्र! कभी यह बात मनसेभी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि स्वामियोंकी सेवा यह्नसे क्यों नहीं करनी चाहिये, जो सेवासे प्रसन्न हो कर शीघ्र (सेवकके) मनोरथ पूरे कर देते हैं॥ २८॥

अन्यच पश्य,-

कुतः सेवाविहीनानां चामरोद्धृतसंपदः। उदण्डघचळच्छत्रं वाजिवारणवाहिनी'॥ २९॥

और दूसरे देखो—खामीकी सेवा नहीं करने वालोंको चमरके हुलावसे युक्त ऐश्वर्य तथा ऊंचे दंड वाले श्वेत छत्र और घोड़े हाथियोंकी सेना कहां घरी है ? ॥ २९ ॥

करटको ब्र्ते—'तथापि किमनेनासाकं व्यापारेण ? यतोऽव्यापा-रेषु व्यापारः सर्वथा परिहरणीयः।

करटक बोला-'तोभी हमको इस कामसे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि अयोग्य कामोंमें व्यापार (अनिधकृत चेष्टा) करना सर्वथा त्यागनेके योग्य है ॥ पद्य,—

> अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति । स भूमो निहतः रोते कीलोत्पाटीव वानरः'॥ ३०॥

देख-जो मनुष्य नहीं करनेके कामोंमें (पडना) व्यापार करना चाहता है वह कीलके उखाइने वाळे बंदरकी तरह धरती पर मृत्युशायी होता है ॥ ३०॥ दमनकः पृच्छति—कथमेतत् ?'। करटकः कथयति—

दमनक पूछने लगा-'यह कथा कैसे है ?' तब करटक कहने लगा।-

#### कथा २

## [अनधिकृत चेष्टा करने वाले बंदरकी कहानी २]

'अस्ति मगधदेशे धर्मारण्यसंनिहितवसुधायां ग्रुभदत्तनाम्ना कायस्थेन विहारः कर्तुमारच्धः। तत्र करपत्रदार्यमाणेकस्तम्भस्य कियद्दरस्पाटितस्य काष्ठखण्डद्वयमध्ये कीलकः स्त्रधारेण निहितः। तत्र वलवान्वानरयूथः कीडन्नागतः। एको वानरः कालप्रेरित इव तं कीलकं हस्ताभ्यां घृत्वोपविष्टः। तत्र तस्य मुष्कद्वयं लम्बमानं काष्ठखण्डद्वयाभ्यन्तरे प्रविष्टम्। अनन्तरं स च सहजचपलतया महता प्रयत्नेन तं कीलकमारुष्ट्वान्। आरुष्टे च कीलके चूर्णिताण्डद्वयः पञ्चत्वं गतः। अतोऽहं व्यीमि—"अव्यापारेषु व्यापारम्" इत्यादि'॥ दमनको व्रूते—'तथापि स्वामिचेष्टानिरूपणं सेवकेनावश्यं करणीयम्।'—करटको व्रूते—'सर्वसिन्नचिक्तपणं सेवकेनावश्यं करणीयम्।' कररेतु। यतोऽनुजीविना पराधिकारचर्चा सर्वथा न कर्तव्या।

'मगध देशमें धर्मारण्यके पास किसी प्रदेशमें ग्रुभदत्त नामक कायस्थने एक मन्दिर बनवाना आरंभ किया । वहां आरेसे चीरा हुआ लठ्ठा जो कितनीही दूर तक फट रहा था; उस काटके दोनों भागोंके बीचमें बढ़ईने कील ठोक दी थी। वहां बलवान बन्दरोंका छुंड खेलता हुआ आया। एक बन्दर मृत्युसे प्रेरित हुएके समान उस लकड़ीकी खूंटीको दोनों हाथोंसे पकड़ कर बैठ गया। वहां उसके लटकते हुए दोनों अंडकोश, उस काटके दोनों भागोंकी संदमें लटक पड़े और फिर उसने खभावकी चंचलतासे बड़े बड़े उपाय करके खूंटीको खींच लिया, और खूंटीको खींचतेही उसके दोनों अंडकोश पिचले जाने पर वह मर गया॥ इसलिये में कहता हूं—"विना कामके कामोंमें पड़ना" इत्यादि"॥ दमनकने कहा—'तोभी सेवकको खार्माके कामका विचार अवश्य करना चाहिये॥' करटक बोला—'जो सब काम पर अधिकारी प्रधान मंत्री हो वही करे। क्योंकि सेवकको पराये कामकी चर्चा कभी नहीं दरनी चाहिये॥

पश्य,-

पराधिकारचर्चा यः कुर्यात् स्वामिहितेच्छया। स विपीदति चीत्काराद्वर्दभस्ताडितो यथा॥ ३१॥ देख, — जो खामीके हितकी इच्छासे पराये अधिकारकी चर्चा करता है वह रेंकनेसे मारे गये गधेकी तरह मारा जाता है ॥ ३१॥

दमनकः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। करटको जूते— दमनक पूछने लगा—'यह कथा कैसे है ?' करटक कहने लगा।—

### कथा ३

# [ धोवी, धोबन, गधा और कुत्तेकी कहानी ३ ]

'अस्ति वाराणस्यां कर्पूरपटको नाम रजकः। स चाभिनववय-स्कया वध्वा सह चिरं निधुवनं कृत्वा निर्भरमालिङ्ग्य प्रसुप्तः। तदनन्तरं तद्वहद्वव्याणि हर्तुं चौरः प्रविष्टः। तस्य प्राङ्गणे गर्दभो वद्धस्तिष्ठति, कुकुरश्चोपविष्टोऽस्ति । अथ गर्दभः श्वानमाह— 'सखे! भवतस्तावद्यं व्यापारः। तत्किमिति त्वमुचैः शब्दं कृत्वा स्वामिनं न जागरयसि ?' कुकुरो बूते—'भद्र! मम नियोगस्य चर्चा त्वया न कर्तव्या। त्वमेव किं न जानासि यथा तस्याहर्निशं गृहरक्षां करोमि । यतोऽयं चिरान्निर्वृतो ममोपयोगं न जानाति। तेनाधुनापि ममाहारदाने मन्दादरः। यतो विना विधुरदर्शनं स्वामिन उपजीविषु मन्दादरा भवन्ति।'

'वनारसमें एक कर्पूरपटक नामक धोबी रहता था। वह नवजवान अपनी स्त्रीके साथ बहुत काल तक विलास करके, और अखन्त छातीसे चिपटा कर सो गया। इसके बाद उसके घरके द्रव्यको चुरानेके लिये चोर अंदर घुसा। उसके आंग-नमें एक गधा बंधा था और एक छत्ता भी बैठा था। इतनेमें गधेने छत्तेसे कहा—'मित्र! यह तेरा काम है, इसलिये क्यों नहीं ऊंचे शब्दसे भोंक कर खामीको जगाता है?' कुत्ता बोला—'भाई! मेरे कामकी चर्चा तुझे नहीं करनी चाहिये, और क्या तू सचमुच नहीं जानता है कि जिसप्रकार में उनके घरकी रखवाली रातदिन करता हूं, पर वैसा वह बहुत कालसे निश्चित होकर मेरे उपयोगको नहीं मानता है; इसलिये आजकल वह मेरे आहार देनेमें भी आदर (फिक्क)कम करता है। क्योंकि विना आपत्तिके देखें खामी सेवकों पर थोड़ा आदर करते हैं।

गर्दभो बूते—'श्रुणु रे वर्वर!

याचते कार्यकाले यः स किंभृत्यः स किंसुहृत्।'
गधा बोला—'सुन रे मूर्ख! जो कामके समय पर माँगे वह निन्दित सेवक
और निन्दित मित्र है.'

कुक्रो वृते—

'भृत्यान्संभाषयेचस्तु कार्यकाले स किंप्रभुः॥ ३२॥

कुत्ता बोला-'जो काम अटकने पर सेवकोंसे (केवल अपने खार्थके खातर) मीठी मीठी बातें करे वह तो निन्दित खामी है।। ३२॥

यतः,--

आश्रितानां भृतौ सामिसेवायां धर्मसेवने । पुत्रस्योत्पादने चैव न सन्ति प्रतिहस्तकाः'॥ ३३॥

क्योंकि आश्रितोंके पालन-पोषणमें, खामीकी सेवामें, धर्मकी सेवा (आचरण) करनेमें, और पुत्रके उत्पन्न करनेमें, प्रतिनिधि (एवजी) नहीं होते हैं अर्थात् ये काम अपने आपही करनेके हैं, दूसरेसे करानेके योग्य नहीं हैं'॥ ३३॥ ततो गर्दभः सकोपमाह—'अरे दुष्टमते! पापीयांस्त्वं यद्विपत्तों खामिकार्य उपेक्षां करोषि। भवतु तावत्, यथा खामी जाग-रिष्यति तन्मया कर्तव्यम्।

फिर गथा झुंझला कर बोला-'अरे दुष्टवुद्धि! तृ बड़ा पापी है, कि विपत्तिमें स्वामीके कामकी अवहेलना करता है। ठीक, जिस किसी भी प्रकार से स्वामी जग जावे ऐसा में तो अवश्य कहुँगा॥

यतः,—

पृष्ठतः सेवयेद्कं जठरेण हुताशनम्। खामिनं सर्वभावेन परलोकममायया'॥ ३४॥

क्योंकि—पीठके बल धृप खाय, पेटके बल अग्निसे तापे, खामीकी सब प्रकारसे (वफादारीसे) और परलोककी बिना कपटसे सेवा करनी चाहिये ॥३४॥ इत्युक्त्वातीय चीत्कारदाब्दं छतवान् । ततः स रजकस्तेन ची-त्कारेण प्रबुद्धो निद्राभक्तकोपादुत्थाय गर्दभं लगुडेन ताडया-मास । तेनासौ पञ्चत्वमगमत् । अतोऽहं व्रवीमि—"पराधि- कारचर्चाम्" इत्यादि ॥ पश्य । पश्नामन्वेषणमेवासन्तियोगः । स्वनियोगचर्चा कियताम् । (विमृश्य) किंत्वद्य तया चर्चया न प्रयोजनम् । यत आवयोर्भक्षितशेषाद्वारः प्रचुरोऽस्ति । दमनकः सकोपमाद्द—'व प्रमाद्वारार्था भवान्केवळं राजानं सेवते ? पतद्युक्तमुक्तं त्वया ।

यह कह कर उसने अलंत रेंकनेका शब्द किया। तब वह धोबी उसके चिल्लानेसे जाग उठा और नींद टूटनेके को धके मारे उठ कर लकड़ीसे गधेको मारा कि जिससे वह मर गया। इसलिये में कहता हूं-'पराये अधिकारकी चर्चाको" इत्यादि ॥ देख-पशुओंका ढूंढना हमारा काम है ॥ अपने कामकी चर्चा करो। (सोच कर) परन्तु आज उस चर्चासे कुछ प्रयोजन नहीं॥ क्योंकि अपने दोनोंके भोजनसे बचा हुआ आहार बहुत धरा है। दमनक कोधसे बोला-'क्या तुम केवल भोजनकेही अधीं हो कर राजाकी सेवा करते हो? यह तुमने अयोग्य कहा।

यतः,—

सुद्धदामुपकारकारणा-द्विषतामप्यपकारकारणात् । नृपसंश्रय इष्यते वुधै-र्जठरं को न विभर्ति केवलम् ॥ ३५ ॥

क्योंकि-मित्रोंके उपकारके लिये, और शत्रुओंके अपकारके लिये चतुर मनुष्य राजाका आश्रय करते हैं (याने अपने मित्र या आप्तके हितके लिये और शत्रुके नाशके लियेही राजाश्रय किया जाता है) और केवल पेट कौन नहीं भर लेता हैं ? अर्थात् सभी भरते हैं ॥ ३५ ॥

जीविते यस्य जीवन्ति विप्रा मित्राणि वान्धवाः। सफलं जीवितं तस्य आत्मार्थे को न जीविति ?॥ ३६॥ जिसके जीनेसे ब्राह्मण, मित्र और भाई जीते हैं उसीका जीवन सफल है और केवल अपने (खार्थके) लिये कौन नहीं जीता है ?॥ ३६॥

अपि च,— यस्मिक्षीवति जीवन्ति बहुवः स तु जीवतु । काकोऽपि किं न कुरुते चक्ष्वा स्रोदरपूरणम् १॥३७॥ औरमी-जिसके जीनेसे बहुतसे लोग जिये वह तो सचमुच जिया, और यों तो काकमी क्या चोंचसे अपना पेट नहीं भर छेता है ? ॥ ३७ ॥ पश्य,—

पञ्चभिर्याति दासत्वं पुराणैः कोऽपि मानवः।
कोऽपि लक्षैः कृती कोऽपि लक्षैरपि न लभ्यते॥ ३८॥
देख-कोई मनुष्य पांच पुराण में दासपनेको करने लगता है, कोई लाख में
करता है और कोई एक लाखमेंभी नहीं मिलता है॥ ३८॥
अन्यच.—

मनुष्यजातो तुल्यायां भृत्यत्वमितगर्हितम् । प्रथमो यो न तत्रापि स किं जीवत्सु गण्यते ? ॥ ३९ ॥ और दूसरे-मनुष्योंको समान जातिमें सेवकाई काम करना अति निन्दित है और सेवकोंमेंभी जो प्रथम अर्थात् सवका मुखिया नहीं है क्या वह जीते हुओंमें गिना जा सकता है ? अर्थात् उसका जीना और मरना समान है ॥ ३९ ॥ तथा चोक्तम्,—

> वाजिवारणळोहानां काष्ठपाषाणवाससाम्। नारीपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम्॥ ४०॥

जैसा कहा है-घोड़ा, हाथी, लोहा, काष्ठ, पत्थर, वस्त्र, स्त्री, पुरुष और जल इस प्रत्येकमें वड़ा अन्तर है ॥ ४० ॥ तथा हि, स्वस्पमप्यतिरिच्यते ।

और उसी प्रकार-थोड़ा बहुतभी गिना जाता है. खरुएस्नायुवसावशेषमिलनं निर्मासमध्यस्थिकं

श्वा लब्ध्वा पारतीषमेति न भवेत्तस्य क्षुधः शान्तये। सिंहो जम्बुकमञ्जूषाः तमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपं,

सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सरवानुरूपं फलम्॥४१॥
कृता थोडी नस तथा चरवीसे मिलन विना मांसकी हडीको पा कर उसीमें
संतोष कर छेता है, कुछ उससे उसकी भूख दूर नहीं होती है; और सिंह गोदमें
आये हुए सियारको भी छोड़ कर हाथीको मारता है इसलिये सब प्राणी क्षेशको
सह कर भी अपने पराक्रमके अनुसार फलकी इच्छा करते हैं ॥ ४९॥

१ पुराण=८० कोर्डा याने एक पैसा; ६४ कोडीका एक पैसा माना जाता है.

अपरं च, सेव्यसेवकयोरन्तरं पश्य,—

लाङ्क् लचालनमधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनोद्रदर्शनं च। श्वा पिण्डदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चादुशतैश्च भुङ्के॥ ४२॥

और दूसरे-खामी और सेवकका मेद देखो-कृता, दुकड़ा देने वालोंके सामने पूछको हिलाता है, उसके चरणोंमें गिरता है, घरती पर लेट कर अपना मुख और पेट दिखाया करता है, परन्तु श्रेष्ठ हाथी तो खामीको धीरजसे देखता है, और सा सा उपाय करनेसे खाता है। ४२॥

किंच,—

यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यै-विंद्यानविक्रमयशोभिरभज्यमानम् । तन्नाम जीवितमिद्द प्रवदन्ति तज्ज्ञाः काकोऽपि जीवित चिराय वर्छि च भुङ्के ॥ ४३॥

और शास्त्रज्ञान, पराक्रम, तथा यशसे विख्यात होकर जो मनुष्य क्षणभर भी जीते हैं, उसी जीनेको इस दुनियामें पण्डित लोग सफल कहते हैं, और यों तो काकभी बहुत दिन तक जीता है और खुराक खाता है ॥ ४३॥

अपरं च,-

यो नात्मजे न च गुरौ न च भृत्यवर्गे दीने दयां न कुरुते न च वल्कुग्रमें। किं तस्य जीवितफलेन मनुष्यकोके काकोऽपि जीवित चिराय वार्ले च भुद्धे॥ ४४॥

और दूसरा—जो न पुत्र पर, न गुरु पर, न सेवकों पर, और न दीन बांधवों पर दया करता है उसके जीनेके फलसे मगुष्यलोकमें क्या है, और यों तो काकमी बहुत काल तक जीता है और बिल खाता है अर्थात् केवल पेट भरनाही जीवनका फल नहीं है ॥ ४४॥ अपरमपि,—

भहितहितविचारशून्यवुद्धेः श्रुतिसमयैर्वहुभिस्तिरस्कृतस्य । उदरभरणमात्रकेवलेच्छोः

पुरुषपशोश्च पशोश्च को विशेषः ?'॥ ४५॥

और मी-हित और अहितके विचार करनेमें जडमित वाला, और शास्त्रके ज्ञानसे रहित होकर जिसकी इच्छा केवल पेट भरनेकी ही रहती है, ऐसा पुरुषरूपी पशु और सचमुच पशुमें कोनसा अन्तर समझा जा सकता है? अर्थात् ज्ञानहीन एवं केवल भोजनकी इच्छा रखने वालेसे घास खाकर जीने वाला पशु अच्छा है।। ४५॥

करटको बूते—'आवां तावदप्रधानौ। तद्प्यावयोः किमनया विचारणया?'। दमनको बूते—'कियता कालेनामात्याः प्रधानतामप्रधानतां वा लभन्ते।

करटक वोला-'हम दोनों मंत्री नहीं हैं फिर हमें इस विचारसे क्या ?' दमनक वोला-'कुछ कालमें मंत्री प्रधानता वा अप्रधानताको पाते हैं ।

यतः,—

न कस्यचित्कश्चिदिह स्वभावा-द्भवत्युदारोऽभिमतः खलो वा। लोके गुरुत्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव नरं नयन्ति॥ ४६॥

क्योंकि — इस दुनियामें कोई किसीका खभावसे अर्थात् जन्मसे सुशील अथ-वा दुष्ट नहीं होता हैं; परन्तु मनुष्यको अपने कर्मही वड़पनको अथथा नीचपन-को पहुंचाते हैं ॥ ४६ ॥

किंच,-

आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा। निपात्यते क्षणेनाधस्तथात्मा गुणदोषयोः ॥ ४७॥

और जैसे पर्वत पर बड़े यलसे पाषाणकी खिला चढ़ाई जाती है और छिनभ-रमें दुलका दी जाती है वैसेही मनुष्यके चित्तकी दृत्तिभी गुण और दोषमें लगाई और हटा ली जाती है अर्थात् मनुष्यकी उन्नति कठिनतासे और अवनति सहज-में हो सकती है ॥ ४७ ॥

## यात्यघोऽघो वजत्युचैर्नरः सैरेव कर्मभिः। कृपस्य सनिता यद्वत्याकारस्येव कारकः॥ ४८॥

मनुष्य अपनेही कर्मोंसे कुएके खोदने वालेके समान नीचे और राजभवनके बनाने वालेके समान ऊपर जाता है; अर्थात् मनुष्य अपना उच (अच्छे)कर्मोंसे उज्ञतिको और हीन (खराब) कर्मोंसे अवनतिको पाता है ॥ ४८॥

तद्भद्रम् । स्वयत्नायत्तो ह्यातमा सर्वस्य ।' करटको बूते—'अथ भवान्कि ब्रवीति ?'। स आह—'अयं तावत्स्वामी पिङ्गलकः कुतोऽपि कारणात्सचिकतः परिवृत्योपविष्टः ।' करटको बूते— 'किं तत्त्वं जानासि ?'। दमनको बूते—'किमत्राविदितमस्ति ?

इसिलिये यह ठीक है कि सबकी आत्मा अपनेही यलके आधीन रहती है। 'करटक बोला-'तुम अब क्या कहते हो?' वह बोला-'यह खामी पिंगलक किसी न किसी कारणसे घबराया-सा लौट करके आ बैठा है।' करटकने कहा-'क्या तुम इसका मेद जानते हो?' दमनक बोला-'इसमें नहीं जाननेकी क्या बात है?

उक्तं च,—

उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति देशिताः। अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः परेङ्गितश्चानफला हि बुद्धयः॥ ४९॥

और कहा है—जताए हुए अभिप्रायको पशुभी समझ छेता है और हांके हुए घोड़े और हाथीमी बोझा ढोते हैं। पण्डित कहे निनाही मनकी बात तर्कसे जान छेता है; क्योंकि पराये चित्तका मेद जान छेनाही बुद्धियोंका फल है॥ ४९॥

> आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च । नेत्रवक्रविकारेण लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः॥ ५०॥

आकारसे, इदयके भावसे, चालसे, कामसे, बोलनेसे और नेत्र और मुंहके विकारसे, औरोंके मनकी बात जान ली जाती है ॥ ५० ॥

अत्र भयप्रस्तावे प्रश्लाबलेनाहमेनं खामिनमात्मीयं करिष्यामि । इस भयके सुश्लावमें बुद्धिके बलसे में इस खामीको अपना कर लूंगा ॥ यतः,—

प्रस्तावसदृशं वाक्यं सद्भावसदृशं प्रियम् । आत्मशक्तिसमं कोपं यो जानाति स पण्डितः'॥ ५१॥ क्योंकि—जो प्रसंगके समान वचनको, स्नेहके सदृश मित्रको और अपनी सामर्थ्यके सदृश कोधको समझता है वह बुद्धिमान् है'॥ ५१॥ करद्यको बूते—'सखे! त्वं सेवानिभिन्नः।

करटक बोला-'मित्र! तुम सेवा करना नहीं जानते हो।

पद्य,-

अनाहूतो विशेद्यस्तु अपृष्टो बहु भाषते । आत्मानं मन्यते प्रीतं भूपालस्य स दुर्मतिः'॥ ५२॥

देखो—जो मनुष्य विना बुलाये घुसे, और विना पूछे बहुत बोलता है, और अपनेको राजाका प्रिय मित्र समझता है वह मूर्ख है' ॥ ५२ ॥ दमनको बूते—'भद्र! कथमहं सेवानभिन्नः? दमनक बोला—'भाई! में सेवा करना क्यों नहीं जानता हूं?

पश्य,-

किमप्यस्ति सभावेन सुन्दरं वाष्यसुन्दरम्। यदेव रोचते यसौ भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्॥ ५३॥ देखो—कोई वस्तु स्थावसे अच्छी और बुरी होती है, जो जिसको रुवती है वही उसको सुन्दर लगती है॥ ५३॥ यतः.—

यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन हि तं नरम्। अनुप्रविदय मेघावी क्षिप्रमात्मवशं नयेत्॥ ५४॥

क्योंकि-बुद्धिमान्को चाहिये कि जिस मनुष्यका जैसा मनोरथ होय उसी अभिप्रायको ध्यानमें रख कर एवं उस पुरुषके पेटमें घुस कर उसे अपने वशमें कर है ॥ ५४ ॥

अन्यञ्च,—

कोऽत्रेत्यहमिति त्र्यात्सम्यगादेशयेति च । आज्ञामवितथां कुर्याद्यथाशक्ति महीपतेः ॥ ५५ ॥

सिहद्भेदः ५६-

और दूसरे-यहां कीन है ? में हूं; कृपा कर आज्ञा कीजिये, ऐसा कहना चाहिये और जहां तक हो सके राजाकी आज्ञाको सफल करनी चाहिये ॥ ५५ ॥ अपरं च,—

> अल्पेच्छुर्धृतिमान् प्राज्ञइछायेवानुगतः सदा । आदिष्टो न विकल्पेत स राजवसतौ वसेत्'॥ ५६॥

और थोड़ा चाहने वाला, धैर्यवान, पिंडत तथा सदा छायाके समान पीछे चलने वाला और जो आज्ञा पाने पर सोच विचार न करे, अर्थात् यथार्थरूपसे आज्ञाका पालन करे ऐसा मनुष्य राजाके घरमें रहना चाहिये'।। ५६ ॥

करटको ब्रूते—'कदाचित्वामनवसरप्रवेशादवमन्यते खामी'। स आह—'अस्त्वेवम्। तथाप्यनुजीविना खामिसांनिध्यमवक्यं करणीयम्।

करटक बोला—'जो कभी कुसमय पर घुस जानेसे खामी तुम्हारा अनादर करे'॥ वह बोला—'ऐसा हो तो भी सेवकको खामीके पास अवस्य जाना चाहिये।

यतः,—

दोषभीतेरनारम्भस्तत्कापुरुषलक्षणम् । कैरजीर्णभयाद्भातर्भोजनं परिहीयते ?॥ ५७॥

क्योंकि — दोषके डरसे किसी कामका आरंभ न करना यह कायर पुरुषका चिन्ह है; हे भाई! अर्जीणंके डरसे कौन भोजनको छोड़ते हैं?॥ ५७॥

पश्य,-

आसन्नमेव नृपतिर्भजते मनुष्यं विद्याविहीनमकुलीनमसंगतं वा। प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च यः पार्थतो वसति तं परिवेष्ट्यन्ति'॥ ५८॥

देखो-पास रहने वाला कैसाही विद्याहीन, कुलहीन तथा विसंगत मनुष्य क्यों न हो राजा उसीसे हित करने लगता है, क्योंकि राजा, श्ली और वेल ये बहुधा जो अपने पास रहता है, उसीका आश्रय कर छेते हैं'॥ ५८॥ करटको बूते—'अथ तत्र गत्वा किं वक्ष्यति भवान्?'। स आह—'श्रृणु । किमनुरको विरको वा मिय स्वामीति झास्यामि'। करटको बूते—'किं तज्ज्ञानलक्षणम्?'।

करटक बोला-'वहां जा कर क्या कहोगे ?' वह बोला-'सुनो । पहिछे यह जानूंगा कि खामी मेरे उपर प्रसन्न है अथवा उदास है'. करटक बोला-'इस बातको जाननेका क्या चिन्ह है ?'

दमनको ब्रुते—'श्रुणु,—

दूरादेवेक्षणं हासः संप्रश्लेष्वादरो भृशम् । परोक्षेऽपि गुणश्लाघा स्मरणं प्रियवस्तुषु ॥ ५९ ॥

दमनक बोला-'सुनो,-दूरसे वड़ी अभिलावासे देख लेना, मुसकाना, समा-चार आदि पूछनेमें अधिक आदर करना, पीठ पीछेमी गुणोंकी बढ़ाई करना, प्रिय वस्तुओंमें स्मरण रखना ॥ ५९ ॥

असेवके चानुरिक्तर्शनं सिप्रयभाषणम् । अनुरक्तस्य चिह्नानि दोषेऽपि गुणसंब्रहः ॥ ६० ॥

जो सेवक न हो उसमेंभी स्नेह दिखाना, युन्दर युन्दर बचनोंके साथ धन आदिका देना और दोषमेंभी गुणोंका प्रहण करना ये स्नेहयुक्त खामिके लक्षण हैं॥ ६०॥ अन्यच्य-

कालयापनमाज्ञानां वर्धनं फलखण्डनम् । विरक्तेश्वरचिह्नानि जानीयान्मतिमान्नरः ॥ ६१ ॥

और दूसरे-आज कल कह करके, कृपा आदिके करनेमें समय टालना तथा आशाओंका बढ़ाना और जब फलका समय आवे तब उसका खंडन करना ये उदास खामीके लक्षण मनुष्यको जानना चाहिये॥ ६१॥ एतज्ज्ञात्वा यथा चायं ममायत्तो भविष्यति तथा करिष्यामि।

यह जान कर जैसे यह मेरे बशमें हो जायगा वैसे कहंगा;

यतः,—

अपायसंदर्शनजां विपत्ति-मुपायसंदर्शनजां च सिद्धिम् । मेधाविनो नीतिविधिषयुक्तां पुरः स्फुरन्तीमिव दर्शयन्ति'॥ ६२॥ क्योंकि—पण्डित लोग नीतिशास्त्रमें कही हुई बुराईके होनेसे उत्पन्न हुई विपत्तिको, और उपायसे उत्पन्न हुई सिद्धिको नेत्रोंके सामने साक्षात् झलकती हुईसी देखते हैं" ॥ ६२ ॥

करटको बूते—'तथाप्यप्राप्ते प्रस्तावे न वक्तमईसि। करटक बोला—'तो भी विना अवसरके नहीं कह सकते हो;

यतः,—

अप्राप्तकालवचनं वृहस्पतिरपि ह्ववन् । प्राप्नुयाद्वच्चवज्ञानमपमानं च शाश्वतम्'॥ ६३॥

क्योंकि — बिना अवसरकी वातको कहते हुए वृहस्पतिजीभी बुद्धिकी निन्दा और अनादरको सर्वदा पा सकते हैं'॥ ६३॥

दमनको बूते—'मित्र! मा भैषीः । नाहमप्राप्तावसरं वचनं विद्यामि।

दमनक बोला-'मित्र ! डरो मत; मैं विना अवसरकी बात नहीं कहूंगा; यतः,—

> आपद्युन्मार्गगमने कार्यकालात्ययेषु च । अपृष्टेनापि वक्तव्यं भृत्येन हितमिच्छता ॥ ६४ ॥

क्योंकि—आपित्तमें, कुमार्ग पर चलनेमें और कार्यका समय टले जानेमें, हित चाहने वाले सेवकको बिना पूछेमी कहना चाहिये॥ ६४॥ यदि च प्राप्तावसरेणापि मया मन्त्रो न वक्तव्यस्तदा मन्त्रित्वसेव ममानुपपन्नम्।

और जो अवसर पा कर भी में परामर्श (राय) नहीं कहूंगा तो मुझे मंत्रीप-नामी अयोग्य है।

यतः,—

कल्पयति येन वृत्तिं येन च लोके प्रशस्यते सद्भिः। स गुणस्तेन च गुणिना रक्ष्यः संवर्धनीयश्च॥ ६५॥

क्योंकि—मनुष्य जिस गुणसे आजीविका पाता है और जिस गुणके कारण इस दुनियामें सज्जन उसकी बड़ाई करते हैं, गुणीको ऐसे गुणकी रक्षा करना और बड़े यलसे बढ़ाना चाहिये॥ ६५॥ तद्भद्र ! अनुजानीहि माम् । गच्छामि'। करटको बूते—'ग्रुभ-मस्तु । शिवास्ते पन्थानः । यथाभिलिषतमनुष्ठीयताम्' इति । ततो दमनको विस्मित इव पिङ्गलकसमीपं गतः ।

इसिलेये हे शुभिचिन्तक! मुझे आज्ञा दीजिये । मैं जाता हूं ।' करटकने कहा-'कल्याण हो । और तुम्हारे मार्ग विव्वरिहत अर्थात् शुभ हो । अपना मनोरथ पूरा करो।' तब दमनक घवराया-सा पिंगलकके पास गया ॥

अथ दूरादेव सादरं राज्ञा प्रवेशितः साप्टाङ्गप्रणिपातं प्रणि-पत्योपविष्टः। राजाह—'चिरादृष्टोऽसि'। दमनको बूते—'यद्यपि मया सेवकेन श्रीमेद्देवपादानां न किंचित्प्रयोजनमस्ति, तथापि प्राप्तकालमनुजीविना सांनिध्यमवद्यं कर्तव्यमित्यागतोऽस्मि।

तव दूरसेही बढ़े आदरसे राजाने भीतर आने दिया और वह साष्टांग दंडवत करके बैठ गया। राजा बोला-'बहुत दिनसे दीखे।' दमनक बोला-'ययि मुझ सेवकसे श्रीमहाराजको कुछ प्रयोजन नहीं है तोभी समय आने पर सेवकको अवश्य पास आना चाहिये, इसलिये आया हूं;

किं च,-

दन्तस्य निर्घर्षणकेन राजन् !
कर्णस्य कण्ड्रयनकेन वापि ।
तृणेन कार्यं भवतीश्वराणां
किमङ्गवाक्पाणिमता नरेण ॥ ६६॥

और-हे राजा! दांतके कुरेदनेके लिये तथा कान खुजानेके लिये राजाओंको तुनकेसेभी काम पड़ता है फिर देह, वाणी तथा हाथ वाले मनुष्यसे क्यों नहीं? अर्थात् अवस्य पड़ताही है ॥ ६६ ॥

यद्यपि चिरेणावधीरितस्य देवपादैमें वुद्धिनाशः शङ्काते, तदपि न शङ्कनीयम्।

यद्यपि बहुत कालसे मुझ अनादर किये गयेकी बुद्धिके नाशकी श्रीमहाराज शंका करते हो सोभी शंका न करनी चाहिये,

१ यहां पाद अर्थात चरणोंका शब्द केवल प्रतिष्ठाके लिये है।

यतः,—

कदर्थितस्यापि च घैर्यवृत्ते-र्वुद्धेर्विनाशो न हि शङ्कनीयः। अधःकृतस्यापि तनूनपातो नाधः शिखा याति कदाचिदेव॥ ६७॥

क्योंकि—अनादरभी किये गये धेर्यवानकी बुद्धिके नाशकी शंका नहीं करनी चाहिये; जैसे नीचेकी ओर की गईभी अग्निकी ज्वाला कभीभी नीचे नहीं जाती है, अर्थात् हमेशा ऊंचीही रहती है ॥ ६७॥

देव! तत्सर्वथा विशेषज्ञेन स्वामिना भवितव्यम्।

हे महाराज! इसलिये सदा खामीको विवेकी होना चाहिये,

यतः,-

मणिर्जुठित पादेषु काचः शिरिस धार्यते। यथैवास्ते तथैवास्तां काचः काचो मणिर्मणिः॥ ६८॥ क्योंकि—मणि चरणोंमें ठुकराता है और कांच शिर पर धारण किया जाता है सो जैसा है वैसा भलेही रहे. कांच कांचही है और मणि मणिही है॥ ६८॥ अन्यच्च.—

> निर्विशेषो यदा राजा समं सर्वेषु वर्तते । तदोद्यमसमर्थानामुत्साहः परिहीयते ॥ ६९॥

और दूसरे-जब राजा सब (लायक और नालायक)के विषयमें समान वर्ताव करता है तब बड़े बड़े कार्यके करनेवाले (पुरुषों)का उत्साह नष्ट हो जाता है ॥ ६९ ॥ किंच.—

त्रिविधाः पुरुषा राजञ्जत्तमाधममध्यमाः। नियोजयेत्तथैवैतांस्त्रिविधेष्वेव कर्मस्र॥ ७०॥

और हे राजा! उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकारके मनुष्य हैं; उसी प्रकार इन तीन प्रकारके पुरुषोंको तीन प्रकारके ही काममें नियुक्त कर देना चाहिये॥ ७०॥

यतः,—

स्थान एव नियोज्यन्ते भृत्याश्चाभरणानि च । न हि चडामणिः पादे नृपुरं शिरसा कृतम् ॥ ७१ ॥ -७६ ] राजाको तारतम्यसे ही काम लेनेकी आवश्यकता १०७

क्योंकि सेवक और आभरण योग्य स्थानमें (जहांके वहां ) लगा दिये जाते हैं, जैसे मुकुट पैरमें और पाजेब बिर पर नहीं पहिनी जाती है ॥ ७९ ॥ अधि च.—

कनकभूषणसंग्रहणोचितो यदि मणिस्त्रपुणि प्रणिधीयते । न च विरौति न चापि स शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता ॥ ७२ ॥

और भी सुवर्णके आभूषणमें जड़नेके योग्य मिण, जो सीसा आदि घातुके आभूषणमें जड़ दिया जाय तो, वह मिण न तो झनकारता है और न शोभाही देता है किन्तु जिड़येकी बुराई होती हैं॥ ७२॥

अत्यच,—

मुकुटे रोपितः काचश्चरणाभरणे मणिः। न हि दोषो मणेरिस्ति किंतु साधोरविज्ञता॥ ७३॥

और दूसरे-जो मुकुटमें कांच जड़ दिया जाय, और चरणके आभूषणमें मणि जड़ दिया जाय तो कुछ मणिकी निन्दा नहीं है पर जड़ियेकी मूर्खता समझी जाती है ॥ ७३ ॥

पश्य,—

बुद्धिमाननुरक्तोऽयमयं शूर इतो भयम्। इति भृत्यविचारक्षो भृत्यैरापूर्यते नृपः॥ ७४॥

देखो-यह बुद्धिवान् है, यह राजभक्त है, यह शूर है, इससे भय है, इस प्रकार सेवकोंके विचारको जानने वाला राजा सेवकोंसे भरा पूरा रहता है ॥ ७४॥ तथा हि,—

अश्वः रास्त्रं रास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च।
पुरुषविद्योपं प्राप्य हि भवन्ति योग्या अयोग्याश्च ॥ ७५॥
और भी कहा है-घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, मनुष्य और स्त्री ये
गुणीके अथवा गुणहीनके पास पहुंचते ही (उसके संसर्गसे) योग्य और अयोग्य वन जाते हैं ॥ ७५॥

अन्यच,--

किं भक्तेनासमर्थेन किं शक्तेनापकारिणा?। भक्तं शक्तं च मां राजन्नावज्ञातुं त्वमईसि॥ ७६॥ और दूसरे—असमर्थं भक्तसे अथवा अपकारी समर्थसे क्या प्रयोजन निकलता है ? सो हे राजा! मेरे समान भक्त और काम करनेमें समर्थका अपमान आपको नहीं करना चाहिये॥ ७६॥

यतः,--

अवज्ञानाद्राज्ञो भवति मतिहीनः परिजन-स्ततस्तत्प्रामाण्याद्भवति न समीपे बुधजनः । बुधस्यके राज्ये न हि भवति नीतिर्गुणवती

विपन्नायां नीतो सकलमवशं सीद्ति जगत्॥ ७७॥ क्योंकि राजाके अपमान करनेसे आपसके (परिवारी) लोग बुद्धिहीन हो जाते हैं, पीछे उसके प्रमाणसे (अर्थात् मेराभी यह अपमान करेगा यह सोच कर) पण्डितजन उसके पास नहीं आते हैं। पण्डितोंसे छोड़े हुए राज्यमें नीति दोष-रिहत नहीं होती है, और नीतिके विगड़नेसे सब संसार बेवश होकर नष्ट हो जाता है॥ ७०॥

अपरं च,-

जनं जनपदा नित्यमर्चयन्ति नृपार्चितम् । नृपेणावमतो यस्तु स सर्वेरवमन्यते ॥ ७८ ॥

और दूसरे-राजासे सन्मान किये हुए मनुष्यकी प्रजा सर्वदा आदर करती है और राजासे अपमान किये गये (पुरुष) का सब अपमान करते हैं॥ ७८॥ किं च,—

बालादिष प्रहीतव्यं युक्तमुक्तं मनीषिभिः। रवेरविषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम्?'॥ ७९॥

और पण्डितोंको वालकसेभी योग्य बात ग्रहण करनी चाहिये, जैसे सूर्यके नहीं निकलने पर क्या दीपकका उजाला नहीं होता है ? ॥ ७९ ॥

पिङ्गलकोऽवदत्-'भद्र दमनक ! किमेतत् ? त्वमस्मदीयप्रधानामात्यपुत्र इयन्तं कालं यावत्कुतोऽपि खलवाक्याचागतोऽसि ? इदानीं यथाभिमतं बूहि ।' दमनको बूते—'देव ! पृच्छासि किंचित्। उच्यताम्। उदकार्थी खामी पानीयमपीत्वा किसिति विस्मित इव तिष्ठति ?'। पिङ्गलकोऽवदत्—'भद्रमुक्तं त्वया। किंत्वेतद्रहस्यं वक्तं काचिद्धिश्वासभूमिनास्ति। तथापि निश्वतं

कृत्वा कथयामि । शृणुः संप्रति वनमिदमपूर्वसत्त्वाधिष्ठितमतो-ऽसाकं त्याज्यम् । अनेन हेतुना विस्मितोऽस्मि । तथा च श्रुतो मयापि महानपूर्वशब्दः । शब्दानुरूपेणास्य प्राणिनो महता बलेन भवितव्यम् ।' दमनको ब्रूते—'देव! अस्ति तावद्यं महानभयहेतुः स शब्दोऽसाभिरप्याकर्णितः । किंतु स किंमची यः प्रथमं भूमि-त्यागं पश्चाद्यदं चोपदिशति । अस्मिन्कार्यसंदेहे भृत्यानामुपयोग एक ज्ञातव्यः ।

पिंगलक बोला-'प्यारे दमनक! यह क्या बात है ? तू हमारे मुख्य मंत्रीका पुत्र होकर इतने समय तक किसी दुष्टके सिखाये भलायेसे नहीं आया ? अव जो तेरा मनोरथ हो कह दे।' दमनक बोला-'महाराज! कुछ पूछता हूं, किहिये। खामी प्यासे होकर पानीके बिना पिये क्यों घवराये हुएसे बैठे हें ?' पिजलक बोला-'त्ने अच्छी बात पूछी परंतु यह गुप्त बात कहनेके लिये कोई भरोंसेका मनुष्य नहीं है। तोभी यहां एकांत होनेसे कहता हूं, सुन; इस बनमें अब एक अपूर्व जीव आ कर बसा है और हमें खागना पहेगा इस कारण में घबराया हुआ-सा हूं और मेंने बड़ा भारी एक अपूर्व शब्दमी सुना है। और शब्दके अनुसार इस प्राणीका बड़ा बल होगा।' दमनक बोला-'महाराज! यह तो बड़े भयका कारण है। वह शब्द तो मेंनेभी सुना है परन्तु वह बुरा मंत्री है कि जो पहले धरती छोड़नेका और पीछे लड़नेका उपदेश देता है। इस कामके संदेहमेंही सेवकोंके कार्य करनेकी चतुरता जाननी चाहिये॥ यत:,—

वंधुस्त्रीभृत्यवर्गस्य वुद्धेः सत्त्वस्य चात्मनः । आपन्निकषपाषाणे नरो जानाति सारताम्'॥ ८०॥

क्योंकि—बांधव (भाई या संबंधी) स्त्री, सेवक, अपनी बुद्धि और अपना बल इनकी उत्कर्षताको मनुष्य आपत्तिरूपी कसौटी पर परीक्षा करता है'॥ ८०॥

सिंहो बूते—'भद्र! महती शङ्का मां वाधते।' दमनकः पुनराह खगतम्—'अन्यथा राज्यसुखं परित्यज्य स्थानान्तरं गन्तुं कथं मां संभाषसे ?'। प्रकाशं बूते—'देव! यावदहं जीवामि तावद्भयं न कर्तव्यम्। किंतु करटकादयोऽप्याश्वास्यन्तां यसादापत्प्रतीकार-काले दुर्लभः पुरुषसमवायः।' सिंह बोला—'हे ग्रुभचिंतक! मुझे बड़ी शंका दुःख दे रही है।' फिर दमनक अपने जीमें कहने लगा—'जो यह न होता तो राज्यका मुख छोड़ कर दूसरे स्थानमें जानेके लिये मुझसे क्यों कहते हो?' प्रकट बोला—'महाराज! जब तक में जीता हूं तब तक भय नहीं करना चाहिये, परन्तु करटक आदिकोभी भरोंसा दे दीजिये, क्योंकि विपत्तिके प्रतिकार (उपाय)के समय पुरुषोंका इकट्टा होना दुर्लभ है।'

ततस्तौ दमनककरटकौ राज्ञा सर्वस्तेनापि पूजितौ भयप्रती-कारं प्रतिज्ञाय चलितौ। करटको गच्छन् दमनकमाह—'सखे! किं शक्यप्रतीकारो भयहेतुरशक्यप्रतीकारो वेति न ज्ञात्वा भयोपशमं प्रतिज्ञाय कथमयं महाप्रसादो गृहीतः? यतोऽनुप-कुर्वाणो न कस्याप्युपायनं गृह्वीयाद्विशेषतो राज्ञः।

तव राजाने तन, मन, और धनसे उन दोनोंका सत्कार किया और वे दोनों दमनक, करटक भयके उपायकी प्रतिज्ञा करके चले । चलते चलते करटकने दमनकसे कहा—'मित्र! भयके कारणका उपाय होनेके योग्य है अथवा उपाय न होनेके योग्य है अथवा जिम स्वाप्त कर के योग्य है अथवा उपाय न होनेके योग्य है यह विनाही जाने भयके दूर करनेकी प्रतिज्ञा करके कैसे यह महाप्रसाद (वस्न, आभूषण इत्यादि) लेलिया? क्योंकि अनुपकारी (विना उपाय किये किसी)की भी भेट नहीं लेनी चाहिये और विशेष करके राजाकी।'

पश्य,-

यस्य प्रसादे पद्मास्ते विजयश्च पराक्रमे । मृत्युश्च वसति कोधे सर्वतेजोमयो हि सः॥ ८१॥

देखो—जिसकी प्रसन्ततामें लक्ष्मी रहती है, पराक्रममें जय रहता है, और कोधमें मृत्यु रहती है, वह (राजा) सचमुच तेजखी होता है ॥ ८१ ॥

तथा हि,—

वालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः।
महती देवता होषा नरक्षपेण तिष्ठति'॥ ८२॥

और वालक होने पर भी राजाका मनुष्य समझकर अपमान नहीं करना चाहिये. क्योंकि यह मनुष्यके रूपसे खयं बड़ी देवता हैं?॥ ८२॥

दमनको विहस्याह-'मित्र! तृष्णीमास्यताम् । ज्ञातं मया भय-कारणम् । वलीवर्दनर्दितं तत् । वृषभाश्चासाकमपि भक्ष्याः । किं पुनः सिंहस्य ? ।' करटको बृते—'यद्येवं तदा किं पुनः स्वामित्रा-सस्तत्रैव किमिति नापनीतः ?'। दमनको बूते—'यदि खामित्रा-सस्तत्रैवमुच्यते तदा कथमयं महाप्रसादलाभः स्यात्?

दमनक हंस कर बोला-'मित्र ! तुम चुप बैठे रहो, मैंने भयका कारण जान लिया है। वह बैलका नाद था। और बैल तो हमारामी भोजन है, फिर सिंहका क्या कहना है ?' करटक बोला—'जो ऐसा ही है तो फिर खामीका भय वहांही क्यों नहीं दूर कर दिया ?' दमनकने कहा- 'जो खामीका भय वहां ऐसे कह देता तो यह सुंदर वस्त्र आभूपणोंका लाभ कैसे होता? अपरं च,-

निरपेक्षो न कर्तव्यो भृत्यैः खामी कदाचन। निरपेक्षं प्रभुं कृत्वा भृत्यः स्याद्दधिकर्णवत्'॥ ८३॥

और दूरारे - सेवकोंको चाहिये कि खामीको कभी निचला न बैठने दें, अर्थात् कुछ न कुछ झगड़ा लगातेही रहें, क्योंकि सेवक खामीको अपेक्षारहित करके दिधकर्ण विलावके समान मारा जाता है' ॥ ८३ ॥

करटकः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। दमनकः कथयति— करकट पूछने लगा-'यह कथा कैसे है ?' दमनक कहने लगा।-

#### कथा ४

# [ सिंह, चूहा और विलावकी कहानी ४ ]

'अस्त्युत्तरापथेऽर्बुद्दिशखरनाम्नि पर्वते दुर्दान्तो नाम महा-विक्रमः सिंहः। तस्य पर्वतकन्दरमधिशयानस्य केसराग्रं कश्चिन्मू-षिकः प्रत्यहं छिनत्ति । ततः केसराप्रं लूनं दृष्ट्या कुपितो विवरा-न्तर्गतं मूषिकमलभमानोऽचिन्तयत्—

'उत्तर दिशाके मार्गमें अर्बुदशिखर नाम पर्वत पर दुर्दात नाम एक वड़ा पराक्रमी सिंह रहता था. उस पर्वतकी कंदरामें सोते हुये सिंहकी लटाके बालोंको एक चूहा नित्य काट जाया करता था, तब लटाओं के छोरको कटा देख कोधसे विलके भीतर युसे हुये चृहेको नहीं पा कर (सिंह) सोचने लगा,-

## 'श्चद्रशत्रुर्श्वेद्यस्तु विक्रमाञ्चेव लभ्यते । तमाइन्तुं पुरस्कार्यः सदशस्तस्य सैनिकः' ॥ ८४ ॥

'जो छोटा शत्रु हो और पराक्रमसेभी न मिले तो उसको मारनेके लिये उसके (चाल और बलसे) समान घातक उसके आगे कर देना चाहिये' ॥८४॥ इत्यालोच्य तेन प्रामं गत्वा विश्वासं कृत्वा द्धिकर्णनामा विडालो यत्नेनानीय मांसाहारं दत्त्वा स्वकन्दरे स्थापितः। अनन्तरं तद्भयान्मूषिकोऽपि विलान्न निःसरित । तेनासौ सिंहोऽक्षतन्तेसरः सुखं स्वपिति। मूषिकशान्दं यदा यदा श्रुणोति तदा तदा मांसाहारदानेन तं विडालं संवर्धयति।

यह विचार कर उसने गांवमें जा और भरोसा दे कर दिधकर्ण नाम विलावको यनसे ला मांसका आहार दे कर अपनी गुहामें रख लिया । पीछे उसके भयसे चूहामी विलसे नहीं निकलने लगा—कि जिससे यह सिंह वालोंके नहीं कटनेके कारण सुखसे सोने लगा । जब जब चूहेका शब्द सुनता था तब तब मांसके आहारसे उस विलावको तृप्त करता था ॥

अथैकदा स मूषिकः श्लुधापीडितो बहिः संचरिन्वडालेन प्राप्तो व्यापादितश्च । अनन्तरं स सिंहोऽनेककालं यावन्मूषिकं न पश्यित तत्कृतरावमपि न श्रुणोति तदा तस्यानुपयोगादिडाल-स्याप्याहारदाने मन्दादरो वभूव । ततोऽसावाहारविहारविरहा-हुर्वलो दिधकणाँऽवसन्नो वभूव । अतोऽहं ब्रवीमि—"निरपेक्षी न कर्तव्यः" इत्यादि' ॥ ततो दमनककरटकौ संजीवकसमीपंगतौ । तत्र करटकस्तहतले साटोपमुपविष्टः ।

फिर एक दिन भूखके मारे बाहर फिरते हुए उस चूहेको विलावने पकड़ लिया और मार डाला। पीछे उस सिंहने बहुत काल तक जब चूहेको न देखा और उसका शब्दभी न सुना तब उसके उपयोगी न होनेसे बिलावके भोजन देनेमंभी कम आदर करने लगा। फिर, वह दिधकर्ण आहारिबहारसे दुर्बल हो कर मर गया। इसलिये में कहता हूं-"अपेक्षा रहित नहीं करना चाहिये" इत्यादि". इसके अनन्तर दमनक और करटक दोनों संजीवकके पास गये। वहां करटक पेड़के नीचे बड़े अहंकारसे बैठ गया। दमनकः संजीवकसमीपं गत्वाऽब्रवीत्—'अरे वृषभ ! एषोऽहं राज्ञा पिङ्गलकेनारण्यरक्षार्थं नियुक्तः । सेनापितः करटकः समाज्ञाप्यति—'-''सत्वरमागच्छ । न चेदसादरण्याह्रमपसरः अन्यथा ते विरुद्धं फलं भविष्यति ।'' न जाने कुद्धः सामी किं विधास्यति ।' तच्छुत्वा संजीवकश्चायात् ।

दमनक संजीवकके पास जा कर बोला—'अरे बेल! ये में वह हूं कि जिसको राजा पिंगलकने वनकी रखवालीके लिये नियुक्त किया है. सेनापित करटक तुझे आज्ञा करता है कि "शीघ्र आ; जो न आवे तो हमारे बनसे दूर चला जा। नहीं तो तेरेलिये युरा फल होगा", न जाने कोधी खामी क्या कर डालें. यह सुन कर संजीवकमी साथ आया.

आज्ञाभक्को नरेन्द्राणां ब्राह्मणानामनादरः। पृथक्राय्या च नारीणामशस्त्रविहितो वधः॥ ८५॥

राजाकी आज्ञाका भंग, ब्राह्मणोंका अनादर, स्त्रियोंकी अलग शय्या रखना, इनको विना शस्त्रसे वध (मृत्यु ) कहते हैं ॥ ८५ ॥

ततो देशव्यवहारानभिन्नः संजीवकः सभयमुपसृत्य साष्टाङ्गपातं करटकं प्रणतवान् ।

फिर, देशकी रीतिको नहीं जानने वाले संजीवकने डरते डरते पास जा कर करटकको साष्टांग प्रणाम किया;

तथा चोक्तम्,—

मितरेव वलाइरीयसी यदभावे करिणामियं दशा। इति घोषयतीव डिण्डिमः करिणो हस्तिपकाहतः क्रणन्॥ ८६॥

जैसा कहा है—वलसे बुद्धि अधिक वड़ी है कि जिस बुद्धिके न होनेसे हाथियोंकी ऐसी दशा होती है, अर्थात् वली होने पर भी मतिहीन होनेसे पराधीन हो जाते हैं; यही वात मानों हाथीवान्से वजाया गया हाथीका नगाड़ा राज्य करके कहता है ॥ ८६ ॥

हि० ८

अथ संजीवकः साशङ्कमाह—'सेनापते! किं मया कर्तव्यम्? तदिभिधीयताम्।' करटको बूते—'वृषभ्! अत्र कानने तिष्ठसि। असाद्देवपादारिवन्दं प्रणमः।' संजीवको बूते—'तदभयवाचं मे यच्छ, गच्छामि।' करटको बूते—'श्रुणु रे बलीवर्द! अलमनया शङ्कया।

फिर संजीवक शंकासे बोला—'हे सेनापति ! मुझे क्या करना चाहिये ? सो किह्ये ।' करटक ने कहा—'हे बेल ! इस वनमें ठहरते हो, सो हमारे महाराजके चरणकमलोंको प्रणाम करो'. संजीवक बोला—'मुझे अभय वचन दो; मैं चढ़ं।' यह सुन करटक बोला—'सुन रे बैल ! ऐसी दुविधा मत कर;

यतः,—

प्रतिवाचमदत्त केशवः शपमानाय न चेदिभूभुजे। अनुहुंकुरुते घनध्वनि न हि गोमायुरुतानि केसरी॥ ८७॥

श्रीकृष्णने गाली देते हुए चंदेरीके राजा शिश्चपालको दुहराके उत्तर नहीं दिया. क्योंकि सिंह मेघकी गर्जनाको सुन कर हुंकार कर गर्जता है, न कि सियारके चिह्नानेको सुनके ॥ ८७ ॥

अन्यच,-

तृणानि नोन्सूलयति प्रभञ्जनो
सृदूनि नीचेः प्रणतानि सर्वतः ।
समुच्छितानेव तरून्यवाधते
महान् महत्येव करोति विक्रमम्' ॥ ८८ ॥

और भी देख-आंधी चारों ओरसे झुके हुए तथा कोमल और छोटे छोटे पौरोंको नहीं उखाबती है, पर बढ़े बढ़े जुग्गादी पेड़ोंको जड़से गिरा देती है, क्योंकि बढ़ा बढ़ेही पर विकम करता (दिखाता) है'॥ ८८॥

ततस्तौ संजीवकं कियदूरे संस्थाप्य पिङ्गलकसमीपं गतौ।

फिर वे दोनों संजीवकको थोड़ी दूर पर ठहरा कर पिंगलकके पास गये॥

ततो राज्ञा सादरमवलोकितौ प्रणम्योपविष्टौ। राजाह-'त्वया स दृष्टः ?'। दमनको ब्र्ते—'देव! दृष्टः। किंतु यद्देवेन ज्ञातं तत्त्रथा। महानेवासौ देवं दृष्टुमिच्छति । किंतु महावलोऽसौ, ततः सज्जीभूयोपविदय दृष्ट्यताम्। शब्दमात्रादेव न भेतव्यम्।

राजाने उन दोनोंको आदरसे देखा और वे दोनों प्रणाम करके बैठ गये।
फिर राजा बोला—'तुमने उसे देखा? दमनकने कहा—'महाराज! देखा;
परन्तु जैसा महाराजने समझा था वैसाही है। वड़ा है, महाराजके दर्शन करना
चाहता है। परन्तु वह वड़ा बलवान् है। इसलिये सावधान हो बैठ कर देखिये।
केवल शब्दसेही नहीं डरना चाहिये।

तथा चोक्तम्,—

शब्दमात्राच्च भेतव्यमज्ञात्वा शब्दकारणम्। शब्दहेतुं परिज्ञाय कुट्टनी गौरवं गता'॥ ८९॥

जैसा कहा है—शब्दका कारण विना जाने केवल शब्दसेही नहीं डर्ना चाहिये। जैसे शब्दका कारण जानकर कुटनीने आदर पाया'॥ ८९॥ राजाह—'कथमेतत् ?'। दमनकः कथयति—

राजा बोला—'यह कथा कैसी है ?' दमनक कहने लगा।—

## कथा ५

[ वन्दर, घंटा और कराला नामक कुटनीकी कहानी ५ ]

'अस्ति श्रीपर्वतमध्ये ब्रह्मपुराख्यं नगरम्। तिच्छखरप्रदेशे घण्टाकणों नाम राक्षसः प्रतिवस्ततिति जनप्रवादः श्रूयते। एकदा घण्टामादाय पलायमानः कश्चिचौरो व्याव्रेण व्यापादितः। तत्पाणिपतिता घण्टा वानरेः प्राप्ता। वानरास्तां घण्टामनुक्षणं वादयन्ति। ततो नगरजनैः स मनुष्यः खादितो दृष्टः। प्रतिक्षणं घण्टारवश्च श्रूयते। अनन्तरं 'घण्टाकर्णः कृपितो मनुष्यान्खादति घण्टां च वादयती'त्युक्त्वा सर्वे जना नगरात्पलायिताः। ततः करालया नाम कुदृन्या विमृद्यानवसरोऽयं घण्टानादः। तर्तिक मर्कटा घण्टां वादयन्तीति खयं विज्ञाय राजा विज्ञापितः—'देव! यदि कियद्धनोपक्षयः क्रियते, तदाहमेनं घण्टाकर्णं साधयामि।'

ततो राह्या तस्यै धनं दत्तम्। कुट्टन्या च मण्डलं कृत्वा तत्र गणेशादिपूजागौरवं दर्शयित्वा खयं वानरिष्रयफलान्यादाय वनं प्रविश्य फलान्याकीणानि। ततो घण्टां परित्यज्य वानराः फलासक्ता वभूवुः। कुट्टनी च घण्टां गृहीत्वा नगरमागता सर्वजनपूज्याऽभवत्। अतोऽहं व्रवीसि—''शब्दमात्रान्न भेत-व्यम्" इत्यादि॥' ततः संजीवक आनीय दर्शनं कारितः। पश्चात्त-त्रैव परमप्रीत्या निवसति।

श्रीपर्वतके बीचमें एक ब्रह्मपुर नाम नगर था । उसके शिखर पर एक घंटाकर्ण नाम राक्षस रहता था, यह मनुष्योंसे उड़ती हुई खबर सुनी जाती है। एक दिन घंटेको ले कर भागते हुये किसी चोरको व्याघने मार डाला, और उसके द्वाथसे गिरा हुआ घंटा बंदरोंको मिला। बंदर उस घंटेको बार बार बजाते थे. तब नगरवासियोंने देखा कि वह मनुष्य खा लिया गया और प्रतिक्षणमें घंटेका बजना सुनाई देता है। तब सब नागरिक लोग "घंटाकर्ण कोधसे मनुष्योंको खाता है और घंटेको बजाता है-" यह कह कर नगरसे आग चले। बाद कराला नाम कुटनीने विचार किया कि यह घंटेका शब्द विना अवसरका है; इसलिये क्या वन्दर घंटेको बजाते हैं ? इस बातको अपने आप जान कर राजासे कहा-'जो कुछ धन खर्च करो तो में इस घंटाकर्ण राक्षसको वशमें कर छूं।' फिर राजाने उसे धन दिया, और कुटनीने मंडल बनाया और उसमें गणेश आदिकी पूजाका चमत्कार दिखला कर और बन्दरोंको अच्छे लगने वाले फल ला कर वनमें उनको फैला दिया। फिर बन्दर घंटेको छोड़ कर फल खाने लग गये। और कुटनी घंटेको ले कर नगरमें आई और सब जनोंने उसका आदर किया। इसलिये में कहता हूं "केवल शब्दसेही नहीं डरना चाहिये" इत्यादि"। फिर संजीवकको ला कर दर्शन कराया। पीछे वह वहांही बढ़ी प्रीतिसे रहने लगा ॥

अथ कदाचित्तस्य सिंहस्य भ्राता स्तब्धकर्णनामा सिंहः समाग्तः। तस्यातिथ्यं कृत्वा समुपवेदय पिङ्गलकस्तदाहाराय पशुं हन्तुं चिलतः। अत्रान्तरे संजीवको वदति—'देव! अद्य हतमृगाणां मांसानि क?'। राजाह—'दमनक-करटको जानीतः'। संजीवको वृते—'श्रायतां किमस्ति नास्ति वा।' सिंहो विमृद्याह—'नास्त्येव

तत्'। संजीवको वृते—'कथमेतावन्मांसं ताभ्यां खादितम् ?'। राजाह—'खादितं व्यथितमवधीरितं च । प्रत्यहमेष कमः।' संजीवको वृते—'कथं श्रीमदेवपादानामगोचरेणैवं कियते ?'। राजाह—'मदीयागोचरेणैव कियते।' अथ संजीवको वृते—'नैत-हुचितम्।

इसके अनन्तर एक दिन उस सिंहका आई स्तब्धकण नामक सिंह आया। उसका आदर-सत्कार करके और अच्छी तरह बैठा कर पिंगलक उसके भोजनके लिये पशु मारने चला। इतनेमें संजीवक बोला कि—'महाराज! आज मारे हुए मृगोंका मांस कहां हैं ?' राजाने कहा—'दमनक करटक जाने।' संजीवकने कहा—'तो जान लीजिये कि है या नहीं' सिंहने सोच कर कहा—'अब वह नहीं है।' संजीवक बोला—'इतना सारा मांस उन दोनोंने कैसे खा लिया ?' राजा बोला—'खाया, बांटा और फेंक फांक दिया! निख यही डौल रहना है।' तब संजीवकने कहा—'महाराजके पीठ पीछे इस प्रकार क्यों करते हैं ?' राजा बोला—'मेरे पीठ पीछे ऐसाही किया करते हैं।' फिर संजीवकने कहा—'यह वात उचित नहीं है। तथा चोक्तम् .—

नानिवेद्य प्रकुर्वीत भर्तुः किंचिदिष खयम्। कार्यमापत्प्रतीकारादन्यत्र जगतीपते !॥ ९०॥

जैसा कहा है—हे राजा! खामिके विना जताये आपत्तिके उपायको छोड़ और कुछ काम अपने आप नहीं करना चाहिये॥ ९०॥

अन्यच,—

कमण्डलूपमोऽमात्यस्तनुत्यागो वहुत्रहः। नृपते ! किंक्षणो सूर्खो दरिद्रः किंवराटकः॥ ९१॥

और हे राजा! मंत्री कमंडछके समान है, क्योंकि थोड़ा खर्च करता है और बहुत संग्रह करता है, और मूर्ख समयको अनमोल नहीं समझता है, अर्थात् इस थोड़ेसे समयमें क्या होगा? और दरिश्री कौड़ीको अनमोल नहीं जानता है।। ९१॥

स ह्यमात्यः सदा श्रेयान् काकिनीं यः प्रवर्धयेत् । कोशः कोशवतः प्राणाः प्राणाः प्राणा न भूपतेः ॥ ९२ ॥ निश्रय करके वही मंत्री श्रेष्ठ है जो दमड़ी दमड़ी करके कोषको बढावे, क्योंकि कोषयुक्त राजाका कोषही प्राण है, केवल जीवनही प्राण नहीं है, अत एव कोषको प्राणोंसेसी अधिक रक्खे ॥ ९२ ॥

> किं चान्यैन कुलाचारैः सेव्यतामेति पूरुषः। धनहीनः खपह्यापि त्यज्यते किं पुनः परैः?॥ ९३॥

और धन आदिके विना अन्य अच्छे कुल और आचारसे पुरुष आदर नहीं पाता है, क्यों कि धनहीन मनुष्यको उसकी स्त्री भी छोड़ देती है किर दूसरोंकी बातही क्या है ? ॥ ९३ ॥

पतच राज्ञः प्रधानं दूपणम्— और यह राजाका मुख्य दोप है—

अतिव्ययोऽनपेक्षा च तथाऽर्जनमधर्मतः। मोषणं दूरसंस्थानं कोशव्यसनमुच्यते॥ ९४॥

बहुत खर्च करना, धनकी इच्छा न रखना, अन्यायसे धन इकट्टा करना, अन्यायसे किसीका धन छीन छेना, और धनको (अपनेसे) दूर रखना यह कोषका व्यसन याने दोष कहा गया है ॥ ९४ ॥

यतः,--

क्षिप्रमायमनालोच्य व्ययमानः खवाञ्छ्या। परिक्षीयत प्वासौ धनी वैश्रवणोपमः'॥ ९५॥

क्योंकि धनके लाभको विना विचारे अपनी इच्छासे शीघ्र व्यय करनेवाला कुबेरके समान धनवान् होने पर भी वह धनी अवस्य दरिदी हो जाता है' ९५

स्तन्धकर्णो त्रृते—'श्रुणु भ्रातः! चिराश्रितावेतौ दमनक-करटकौ संधिविग्रहकार्याधिकारिणौ च कदाचिद्धाधिकारे न नियोक्तव्यौ।

स्तब्धकर्ण वोला-'सुनो भाई ! ये दमनक करटक वहुत दिनोंसे अपने आश्रयमें पदे हुये हैं और लड़ाई तथा मेल करानेके अधिकारी हैं, धनके अधिकार पर उनको कभी नहीं लगाने चाहिये।

अपरं च नियोगप्रस्तावे यन्मया श्रुतं तत्कथ्यते — और दूसरे, ऐसे कामके विषयमें जो मैंने सुना है सो कहता हूं —

ब्राह्मणः क्षत्रियो वन्धुर्नाधिकारे प्रशस्पते । ब्राह्मणः सिद्धमप्यर्थं क्रच्छ्रेणापि न यच्छति ॥ ९६ ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, और भाई (या आप्त) इनको अधिकार पर लगाना अच्छा नहीं। क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र सिद्ध होनेवाले प्रयोजनको राजाके आग्रहको जान कर कठिनतासे भी नहीं करता है।। ९६।।

नियुक्तः क्षत्रियो द्रव्ये खड्गं दर्शयते ध्रुवम् । सर्वेखं ग्रसते बन्धुराक्रम्य ज्ञातिभावतः ॥ ९७ ॥

जो क्षत्रियको धनके काम पर रक्खे तो निश्चय करके राज्य छिन छेनेकी इच्छासे तरवार दिखलाने लगता है, और वान्धव ज्ञातिके कारंण घेर कर सब धन हर छेता है ॥ ९७ ॥

अपराधेऽपि निःशङ्को नियोगी चिरसेवकः। स स्वामिनमवज्ञाय चरेच निरवग्रहः॥ ९८॥

पुराना सेवक अपराध करने पर भी निर्भय रहता है और खामीकी अवज्ञा करके विना रोकटोक काम करता है ॥ ९८ ॥

उपकर्ताऽधिकारस्थः खापराधं न मन्यते । उपकारं ध्वजीकृत्य सर्वमेवावलुम्पति ॥ ९९ ॥

उपकार करनेवाला अधिकार पर वैठ कर अपने अपराधको-नहीं मानता है और उपकारको आगे करके सब दोषोंको छुपा देता है ॥ ९९ ॥

उपांशुक्रीडितोऽमात्यः खयं राजायते यतः। अवज्ञा कियते तेन सदा परिचयाद्भवम्॥ १००॥

मंत्री सब ग्रप्त वातोंको जाननेवाला होता है कि जिससे आप राजा कैसे आचरण करता है और वह पास रहनेसे निश्चय खामीका अनादर करता है ॥ १००॥

> अन्तर्दुष्टः क्षमायुक्तः सर्वानर्थकरः किल । राकुनिः राकटारश्च दष्टान्तावत्र भूपते ! ॥ १०१ ॥

हे राजा! भीतरका दुष्ट अर्थात् पीठ पीछे काम विगाडनेवाला और सहनशील अर्थात् सामने हित दिखानेवाला मंत्री, निश्चय करके सब अनर्थोंका करनेवाला होता है। इस विषयमें श्रीकृति और श्रीकटार ये दो दृष्टान्त हैं॥१०१॥

१ दुर्योधनका मामा जो मंत्रीके पद पर काम करताथा, २ राजा महानंदका मंत्री.

सदायात्यो न साध्यः स्यात्समृद्धः सर्वे एव हि। सिद्धानामयमादेश ऋदिश्चित्तविकारिणी॥ १०२॥

धनसे बढ़े हुए सब मंत्री लोग निश्चय करके अंतमें असाच्य अर्थात् खतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य चित्तको विकृत करनेवाल। (दानतको विगादनेवाला) है, यह महात्माओंका वाक्य है ॥ १०२ ॥

> प्राप्तार्थग्रहणं द्रव्यपरीवर्तोऽनुरोधनम्। उपेक्षा वुद्धिहीनत्वं भोगोऽमात्यस्य दृषणम्॥ १०३॥

मिले हुए धनका भार लेना, इव्यका अदलबदल करना, अनुरोध (बार २ इव्य मांगना) सब कामोंमें उदासीन (आलकस), बुद्धिहीन होना और परिक्षियोंके साथ भोगमें लगा रहना यह मंत्रीके दूपण हैं॥ १०३॥

> नियोग्यर्थे ब्रहापायो राज्ञां नित्यपरीक्षणम् । प्रतिपत्तिप्रदानं च तथा कर्मविपर्ययः ॥ १०४ ॥

और राजाके संचय किये हुए धनका नाश, राजाओंकी निल्य परीक्षा, अर्थात् प्रसन्त है या अप्रसन्न है, यह जानना और प्रिय वस्तुका दे देना, और करनेके योग्य काममें आलस्य करना येभी मंत्रीके दूषण हैं॥ १०४॥

> निपीडिता वमन्त्युचैरन्तःसारं महीपतेः । दुष्टवणा इव प्रायो भवन्ति हि नियोगिनः ॥ १०५ ॥

अधिकारी लोग अधिक दवानेसे राजाके भीतरके भेदको सर्वत्र ऐसे उगलते फिरते हैं कि जैसे फोड़ा अधिक दवानेसे भीतरकी राद इलादि उगल देता है।। १०५॥

मुहुर्नियोगिनो बाध्या वसुधारा महीपते !। सकृतिक पीडितं स्नानवस्त्रं मुश्चेद्रुतं पयः ?॥ १०६॥

और हे राजा ! अधिकारीके जोड़े हुए धनकी वार वार परीक्षा करनी चाहिये। वयोंकि एकवार निचोड़ा हुआ नहानेका वस्त्र क्या शीघ्र जलको छोड़ देता है ? अर्थात् कभी नहीं छोड़ता है ॥ १०६॥

एतत्सर्वे यथावसरं ज्ञात्वा व्यवहर्तव्यम्।' सिंहो बूते—'अस्ति तावदेवम्, किंत्वेतौ सर्वथा न मम वचनकारिणौ।' स्तब्धकर्णो बूते—'एतत्सर्वमनुचितं सर्वथा। यह सब जैसा अवसर हो वैसा जान कर काम करना चाहिये।' सिंह बोला-'यह तो है ही, पर ये सर्वथा मेरी बातको नहीं माननेवाले हैं।' स्तब्धकर्ण बोला-'यह सब प्रकारसे अनुचित है।

यतः,—

आज्ञाभङ्गकरान् राजा न क्षमेत् खसुतानपि । विशेषः को नु राजश्च राजश्चित्रगतस्य च ॥ १०७ ॥

क्योंकि—राजा आज्ञाभंग करनेवाले अपने पुत्रोंकोभी क्षमा न करें, क्योंकि ऐसा न करनेसे पर।कभी राजामें और चित्रमें लिखे हुए राजामें क्या भेद है ? अर्थात् ऐसा राजा किसी कामका नहीं होता है ॥ १०७॥

स्तन्धस्य नश्यति यशो विषमस्य मैत्री नष्टेन्द्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः । विद्याफलं व्यसनिनः रूपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥ १०८ ॥

निष्किय मनुष्यका यश, चंचल चित्तवालेकी मित्रता, दुष्ट इन्द्रियवालेका कुल, धनके लोभीका धर्म, द्यूत आदि व्यसनमें आसक्तका विद्यापल, कृपणका सुख, और विवेकहीन मंत्रीवाले राजाका राज्य नष्ट हो जाता है ॥ १०८ ॥

अपरं च,-

तस्करेभ्यो नियुक्तेभ्यः रात्रुभ्यो नृपवल्लभात् । नृपतिर्निजलोभाच प्रजा रक्षेत्पितेव हि ॥ १०९ ॥

और दूसरे-राजाको चोरोंसे, सेवकोंसे, शत्रुओंसे अपने प्रिय मंत्री आदिसे और अपने लोभसे, पिताके समान प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये॥ १०९॥

भ्रातः ! सर्वथाऽसाद्वचनं क्रियताम् । व्यवहारोऽप्यसाभिः कृतः
एव । अयं संजीवकः सस्यभक्षकोऽर्थाधिकारे नियुज्यताम् ।'
एतद्वचनात्तथानुष्ठिते सति तदारभ्य पिङ्गलक-संजीवकयोः सर्ववन्धुपरित्यागेन महता स्नेहेन कालोऽतिवर्तते । ततोऽनुजीविनामण्याहारदाने शैथिल्यदर्शनाद्दमनक-करटकावन्योन्यं चिन्तयतः ।
तदाह दमनकः करटकम्—'मित्र किं कर्तव्यम् ? आत्मकृतोऽयं
दोषः । स्वयं कृतेऽपि दोषे परिदेवनमप्यनुचितम् ।

भाई! सब प्रकारसे मेरा कहना करो और व्यवहार तो हमने करही लिया है। इस घास चरनेवाले संजीवकको धनके अधिकार पर रख दो। इस बातके ऐसा करने पर उसी दिनसे पिंगलक और संजीवकका सब बांधवोंको छोड़ कर बड़े ख़हसे समय बीतने लगा। फिर सेवकोंको आहार देनेमें शिथिलता देख दमनक और करटकं आपसमें चिंता करने लगे। तब दमनक करटकसे बोला—'मित्र! अब क्या करना चाहिये? यह अपनाही किया हुआ दोप है, खयंही दोष करने पर पछताना भी उचित नहीं है। तथा चोक्तम—

खर्णरेखामहं स्पृष्ट्वा वद्धातमानं च दूतिका। आदित्सुश्च मर्णि साधुः खदोषाहुःखिता इमे' ॥ ११०॥ जैसा कहा है—में खर्णरेखाको छू कर, और कुटनी अपनेको बांध कर तथा साधु मणि छेनेकी इच्छासे—ये तीनों अपने दोपसे दुःखी हुए'॥ ११०॥

करटको बृते—'कथमेतत् ?'। द्मनकः कथयति— करटकं पूछने लगा—'यह कथा कैसे है ? दमनक कहने लगा। —

#### कथा ६

## [ संन्यासी, बनिया, ग्वाला, ग्वालिन और नायनकी कहानी ६ ]

अस्ति काञ्चनपुरनाम्नि नगरे वीरविक्रमो राजा । तस्य धर्माधिकारिणा कश्चिचापितो वध्यभूमिं नीयमानः कंदर्पकेतुनाम्ना
परिवाजकेन साधुद्धितीयकेन 'नायं हन्तव्यः' इत्युक्त्वा वस्ताञ्चले
धृतः। राजपुरुषा ऊचुः—'किमिति नायं वध्यः ?'। स आह—'श्चयताम्।' "सर्णरेखामहं स्पृष्ट्वा" इत्यादि पठति। त आहुः—'कथमेतत्?'। परिवाजकः कथयति—'अहं सिंहलद्वीपे भूपतेर्जीमृतकेतोः पुत्रः कंदर्पकेतुर्नाम। एकदा केलिकाननावस्थितेन मया
पोतवणिद्युखाच्छुतं-'यदत्र समुद्रमध्ये चतुर्ददयामाविर्भूतकरपतरुतले रत्नावलीकरणकर्वुरपर्यङ्के स्थित। सर्वालंकारभूषिता
लक्ष्मीरिव वीणां वादयन्ती कन्या काचिदृदयते' इति । ततोऽहं
पोतवणिजमादाय पोतमाहह्य तत्र गतः । अनन्तरं तत्र गत्वा
पर्यङ्केऽर्धमम्ना तथैव साऽवलोकिता । ततस्तल्लावण्यगुणाक्ष्रेन

मयापि तत्पश्चाण्झम्पो दत्तः । तदनन्तरं कनकपत्तनं प्राप्य सुवर्णप्रासादे तथैव पर्यङ्के स्थिता विद्याधरीभिरुपास्यमाना मया-लोकिता। तयाप्यहं दूरादेव दृष्ट्या सर्वी प्रस्थाप्य सादरं संभा-षितः। तत्सख्या च मया पृष्टया समाख्यातम्-'पपा कंदर्ष-केलिनाम्नो विद्याधरचक्रवर्तिनः पुत्री रत्नमञ्जरी नाम प्रतिज्ञा-पिता विद्यते। '-"यः कनकपत्तनं खचश्चपागत्य पदयति स एव षितुरगोचरोऽपि मां परिणेष्यति" इति मनसः संकल्पः। तदेनां गान्धर्वविवाहेन परिणयतु भवान् ।' अथ तत्र वृत्ते गान्धर्ववि-वाहे तया सह रममाणस्तत्राहं तिष्टामि । तत एकदा रहसि तयोक्तम्—'खामिन्! खेच्छया सर्वमिदमुपभोक्तव्यम्। एषा चित्रगता सर्णरेखा नाम विद्याधरी न कदाचित् स्पप्ट्या। पश्चा-दुपजातकीतुकेन मया खर्णरेखा खहस्तेन स्पृष्टा। तया चित्र-गतयाप्यहं चरणपद्मेन ताडित आगत्य खराष्ट्रे पतितः। अथ दुःखार्तोऽहं परिवाजितः पृथिवीं परिभ्राम्यन्निमां नगरीमनुवातः। अत्र चातिकान्ते दिवसे गोपगृहे सुप्तः सन्नपश्यम् । प्रदोषसमये सुहदां पालनं कत्वा खगेहमागतो गोपः खवधूं दूत्या सह किमपि मन्त्रयन्तीमपर्यत् । ततस्तां गोपीं ताडियत्वा स्तम्भे वद्गा सुप्तः ततोऽर्धरात्र एतस्य नापितस्य वधूर्वूती पुनस्तां गोपीमुपेत्यावदत्-तव विरहानलद्ग्धोऽसौ स्मरशरजर्जरितो मुमूर्पुरिव वर्तते।

कांचनपुर नाम नगरमें वीरविकम नाम एक राजा था। उसका धर्माधिकारी किसी नाईको वधस्थानमें ले जा रहा था, उस समय कंदर्पकेतु नाम कोई संन्यासी जिसका साथी एक विनया था उसने 'यह मारनेके योग्य नहीं है' यह कह कर अपने वस्त्रके पहेंसे उसे छिपा लिया। राजाके सेवक बोले—'यह मारनेके योग्य क्यों नहीं है' वह बोला—'सुनिये, "में स्वर्णरेखाको छू कर" इस्पादि पड़ता है।' वे बोले—'यह कथा कैसी है?'। संन्यासी कहने लगा—'में सिंहलद्वीपके जीमृतकेतु नाम राजाका कन्दर्पकेतु नामक पुत्र हूं। एक समय मेंने कीडाविहारके उपवनमें वैठे वैठे एक नावके व्यापारीके मुखसे यह सुना कि यहां समुद्रके वीचोबीचमें चौदसके दिन कल्पवृक्ष निकलता है; उसके नीचे रलोंकी किरणोंका बाढ़की झलकसे झलकते

हुए रंगविरंगे पलंग पर वठी हुई और सब आभूषणोंसे भूषित दूसरी लक्ष्मीके समान वीनको बजाती हुई कोई कन्या दिखाई दिया करती है। फिर में नावके व्यापारीको लाकर और नाव पर चढ़ कर वहां गया । पीछे वहां जा कर पलंग पर आधी डूबी हुई जैसी कही वैसीही मैंने देखी । फिर उसके सुन्दरताके गुणोंसे छभाया गया, में भी उसके पीछे सट कूद पड़ा। इसके अनन्तर कनकपुरमें पहुंच कर सुवर्णके भवनमें वैसेही पलंग पर बैठी हुई और विद्याधरियोंसे सेवा की गईको मैंने देखी, उसनेभी मुझे दूरसे देख कर और सहेलीको मेज कर आदरसे "मुझे बुलानेका" संदेसा कहला मेजा । और जब मैंने सखीसे "उसके विषयमें" पूछा, तब उसने सब अच्छे प्रकारसे कह सुनाया कि यह कंदर्वकेलि नामक अप्सराओं के चक्रवर्ती राजाकी रलमंजरी नाम बेटी यह प्रतिज्ञा कर बैठी है कि "जो कोई कनकपुरको अपने नेत्रसे देखेगा वह मेरे पिताको विना जाने भी मुझे व्याह लेगा'। यह मनका संकल्प है। इसलिये आप इसके साथ गंधर्वविवाह कर लीजिये।' फिर वहां गंधर्वविवाह होनेके बाद उसके साथ रमण करता हुआ में वहां रहने लगा। फिर एक दिन उसने मुझसे एकांतमें कहा-'हे खामी! अपनी इच्छापूर्वेक यह सब पदार्थ भोगो । परंतु इस चित्रलिखित सुवर्णरेखा नाम अप्सराको कभी छूना नहीं। फिर एक दिन कुतृहलसे मैंने खर्णरेखाको अपने हाथसे छू लिया और उस चित्रमें लिखी हुई (सुवर्णरेखा) ने अपने चरणकमलसे मुझे ऐसा ठुकराया कि में अपने राज्यमें आ पड़ा ! पीछे में दुःखसे दुःखी संन्यासी हुआ पृथ्वी पर घूमता घूमता इस नगरीमें आ पहुंचा हूं और यहां दिनके डूबने पर एक ग्वालाके घरमें सोते सोते देखा कि सन्ध्याके समय ग्वाला मित्रोंका सत्कार करके अपने घर आया और अपनी स्त्रीको एक कुटुनीके साथ कुछ गुह्य भाषण करते हुए देख लिया। फिर उस ग्वालिनको मारपीट कर और खंभेमें बांध कर सो रहा । पीछे आधी रातको इसी नाईकी बहु कुट्टनी फिर उस घोतिनके पास आ कर कहने लगी-'तेरे बिरहकी अग्निसे जला हुआ कामदेवके बाणोंसे घायल वह मरास्-सा हो रहा है।

तथा चोक्तम्,--

रजनीचरनाथेन खण्डिते तिमिरे निशि। यूनां मनांसि विव्याध दृष्टा दृष्टा मनोभवः॥ १११॥ जैसा कहा है—चन्द्रमासे रातमें अंधकार दूर होने पर कामदेवने देख देख कर युवाओं के चित्तोंको व्याकुल किया ॥ १११ ॥

तस्य तादशीमवस्थामवलोक्य परिक्विष्टमनास्त्वामनुवर्तितुमा-गता। तदहमत्रात्मानं बद्धा तिष्टामि। त्वं तत्र गत्वा तं संतोष्य सत्वरमागमिष्यसि । तथाऽनुष्टिते सति स गोपः प्रबुद्धोऽवद्त्-'इदानीं त्वां पापिष्ठां जारान्तिकं नयामि'। ततो यदासौ न किंचिदपि बूते तदा कुद्धो गोपः 'दर्पान्मम वचसि प्रत्युत्तरमपि न ददासि ?' इत्युक्त्वा कोपेन तेन कर्तिकामादायास्या नासिका छिन्ना। तथा कृत्वा पुनः सुप्तो गोपो निद्रामुपगतः । अथागत्य गोपी दूतीमपृच्छत्—'का वार्ता ?'। दूत्योक्तम्—'पइय माम्। मुखमेव वार्ती कथयति।' अनन्तरं सा गोपी तथा कृत्वात्मानं वद्वा स्थिता इयं च दूती तां छिन्ननासिकां गृहीत्वा सगृहं प्रविदय स्थिता। ततः प्रातरेवानेन नापितेन खवधूः श्रुरभाण्डं याचिता सती श्रुरमेकं प्रादात् । ततोऽसमग्रभाण्डे प्राप्ते समुपजातको-पोऽयं नापितस्तं क्षुरं दूरादेव गृहे क्षिप्तवान् ॥ अथ कृतार्तरावेयं विनापराधेन मे नासिकाऽनेन छिन्नेत्युक्त्वा धर्माधिकारिसमीप-मेनमानीतवती ॥ सा च गोपी तेन गोपेन पुनः पृष्टोवाच-'अरे पाप ! को मां महासतीं निरूपियतुं समर्थः ? मम व्यवहारम-कल्मपमधौ लोकपाला एव जानन्ति।

उसकी वैसी दशा देख कर मनमें यबराई हुई तेरी अनुवर्तिनी (एवजी) करने आई हूं। इसिलये में यहां अपनेको बांध कर रहती हूं। तू वहां जा कर उसको संतुष्ट कर —शीघ्र लौट आइयो'। ऐसा कहने पर वह ग्वाला जाग कर कहने लगा-'अव तुझ पापिनको तेरे यारके पास ले चलं ।' फिर जब यह छूछ न बोली तब ग्वाला झुंझलाया। 'घमंडसे मेरी वातका उत्तरभी नहीं देती है ?' यह कह कर कोधसे उसने छुरी निकाल, उसकी नाक काट डाली। वैसा करके ग्वाला फिर सो गया, और उसे निदा आ गई। फिर ग्वालिनने आ कर दूतीसे पूछा—- 'क्या बात है ?' दृतीने कहा-'मुझे देख ले, मुखही बात कह देता है।' फिर वह ग्वालिन वैसेही करके आप अपनेको बांध कर ठहरी रही, और वह दूती उस कटी हुई नाकको ले कर अपने घरमें घुस कर वैठी रही। फिर प्रातःकाल होतेही

यतः,—

इस नाईने अपनी बहुसे पेटी माँगी। उसने एक उस्तरा दे दिया। फिर अधूरी पेटीको पा कर इसे बड़ा कोध आया और इस नाईने उस उस्तरेको दूरसेही घरमें फेंक दिया। पीछे इसने बड़ा हुर्रा मचाया कि बिना अपराध इसने मेरी नाक काट डाली है; यह कह कर इसे धर्माधिकारीके पास ले आई। और उधर ग्वालाने उस ग्वालिनसे फिर पूछा और वह बोली—'अरे पापी! कोन मुझसी महापतिव्रताका निरूपण कर सकता है ? मेरे पापरहित व्यवहारको आठों लोकपालभी जानते हैं।

आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च चौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ ११२ ॥

क्योंकि-सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्या और धर्म ये मनुष्यके आचरणको जानते हैं ॥ ११२॥ यद्यहं परमसती स्याम्, त्वां विहायान्यं न जाने, पुरुषान्तरं स्वमेऽपि न हि भजे, तेन धर्मेण छिन्नापि मम नासिकाऽि छ-न्नास्तु। मया त्वं भसा कर्तु राक्यसे। किंतु खामी त्वस्। लोकभयादुपेक्षे। पश्य मन्मुखम् ।' ततो यावदसौ गोपो दीपं प्रज्वाल्य तन्मुखमवलोकते तावदुन्नसं मुखमवलोक्य तचरणयोः पतितः—'धन्योऽयं यस्येदशी भार्या परमसाध्वी' इति। योऽय-मास्ते साधुरेतद्वत्तान्तमपि कथयामि । अयं खगृहान्निर्गतो द्वादरावर्षेर्मलयोपकण्ठादिमां नगरीमनुपातः । अत्र वेश्यागृहे सुप्तः । तस्याः कुट्टन्या गृहद्वारि स्थापितकाष्ठ्रघटितवेतालस्य सूर्धनि रत्नमेकमुत्कृष्टमास्ते।तत्र लुब्धेनानेन साधुना रात्राबुत्थाय रतं प्रहीतुं यतः कृतः। तदा तेन वेतालेन सूत्रसंचारितवाहुभ्यां पीडितः सन्नार्तनाद्मयं चकार । पश्चादुत्थाय कुट्टन्योक्तम्-'पुत्र! मलयोपकण्ठादागतोऽसि । तत्सवरतानि प्रयच्छासी नो चेदनेन न त्यक्तव्योऽसि ।' इत्थमेवायं चेटकः । ततोऽनेन सर्वरत्नानि सप्तर्पितानि यथाऽयमपहृतसर्वस्वोऽसासु समागत्य मिलितः।' एतत्सर्वं श्रुत्वा राजपुरुवैन्यीये धर्माधिकारी प्रवर्तितः।

अनन्तरं तेन सा दूती गोपी च ग्रामाद्वहिनिःसारिते। नापितश्च गृहं गतः। अतोऽहं व्रवीमि—"स्वर्णरेखामहं स्पृष्ट्रा" इत्यादि॥ अथ स्वयं कृतोऽयं दोषः। अत्र विलपनं नोचितम्। (क्षणं विमृद्य।) मित्र! यथाऽनयोः सौहार्दं मया कारितं तथा मित्रभेदोऽपि मया कार्यः।

जो में सबी पतित्रता होऊं, तुझे छोड़ दूसरेको न जानती होऊं, दूसरे पुरुषको खप्रमेंभी न भजती होऊं तो उस पातित्रख धर्मसे मेरी कटी हुई नाकभी बिना कटी हो जाय. में तुझे भस्म कर सकती हूं, परन्तु तू पति है, संशारके भयसे डरती हूं। मेरा मुख देख । 'फिर जब उस ग्वाछेने दिया जला कर उसका मुख देखा तभी उसका नाकसमेत मुख देख कर उसके चरणोंमें गिर पड़ा-'मुझे धन्य है कि जिसकी ऐसी पतित्रता स्त्री है ॥ और यह दूसरा जो बनिया है उसका बृत्तान्तभी कहता हूं। यह अपने घरसे निकल कर बारह बरसमें मलया-चलके पास इस नगरीमें आया, यहां वेश्याके घरमें सोया; उस कुटुनीके घरके द्वार पर बैठाये गये काठके वने हुए वेतालके सिरमें एक अनमोल रत्न था. वहां इस लोभी बनियेने रातको उठ कर रल लेनेका यल किया. तब उस पिशाचने सूतसे चलाई गई भुजाओंसे उसे खींचा और वह रो कर चिहाया. पीछे उठ कर कुट्टनीने कहा-'हे पुत्र ! तू मलयके पाससे आया है। इसलिये सब रत्न इसे दे दे. नहीं तो तू इससे नहीं छुटेगा; यह सेवक ऐसाही है'. तब इसने सब रल दे दिये. और इस प्रकार यह सर्वेख खो कर हमारे साथ आ कर मिल गया। यह सब सुन कर राजपुरुपोंने न्याय करनेके लिये धर्माधिकारीको प्रवृत्त कर दिया; फिर उसने उस दूती और ग्वालिनको देसनिकाला दे दिया ॥ और नाईभी घर गया। इसलिये में कहता हूं-"खर्णरेखाको मैंने छु कर" इत्यादि ॥ और यह अपनाही किया दोष है। इसमें विलाप करना उचित नहीं है। (क्षणभर जीमें विचार कर ) हे मित्र ! जैसे मैंने इन दोनोंकी मित्रता कराई थी वैसेही मित्रोंमें फूट भी कराऊंगा.

यतः,—

अतथ्यान्यपि तथ्यानि दर्शयन्यतिपेशालाः। समे निम्नोन्नतानीय चित्रकर्मविदो जनाः॥११३॥ क्योंकि—अति चतुर मनुष्य झूठी वातोंकोभी सची कर दिखाते हैं; जैसे चित्रके कामको जानने वाले मनुष्य, एकसे स्थान पर पहाड़, घर इलादि खींच कर नीचा ऊंचा दिखाते हैं॥ ११३॥ अपरं च.—

, उत्पन्नेष्वपि कार्येषु मतिर्यस्य न हीयते । स निस्तरति दुर्गाणि गोपी जारद्वयं यथा ॥ ११४ ॥

और दूसरे-जिसकी बुद्धि कार्योंके उपस्थित होने परभी नहीं घटती है वह मजुष्य संकटोंसे ऐसे वच जाता है, जैसे एक ग्वालिनने दो यारोंका निस्तारा किया॥ ११४॥

करटकः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। दमनकः कथयति— करटक पूछने लगा—'यह कथा कैसे है ?' दमनक कहने लगा।—

#### कथा ७

[ ग्वाला, व्यभिचारिणी ग्वालिन, कोतवाल और उसके पुत्रकी कहानी ७ ]

अस्ति द्वारवत्यां पुर्या कस्यचिद्रोपस्य वधूर्यन्धकी। सा ग्रामस्य दण्डनायकेन तत्पुत्रेण च समं रमते।

द्वारावती नाम नगरीमें किसी ग्वालेकी बहू व्यभिचारिणी थी। वह गांवके दंडनायक और उसके पुत्रके साथ रमण किया करती थी.

तथा चोक्तम्,

नाग्निस्तृष्यति काष्टानां नापगानां महोद्धिः। नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामळोचना ॥ ११५॥

और वैसा कहा भी है कि-अग्नि काष्टोंसे, समुद्र निदयोंसे, मृत्यु सब प्राणि-योंसे, और स्त्री पुरुषोंसे तृप्त नहीं होती है ॥ ११५॥ अन्यच.—

न दानेन न मानेन नार्जवेन न सेवया।

न रास्त्रेण न रास्त्रिण सर्वथा विषमाः स्त्रियः ॥ ११६ ॥ और स्त्रियोंका (धन आदिके) दानसे, सन्मानसे, (मिष्ट भाषण आदि) सीधेपनसे, सेवासे, शस्त्रसे और शास्त्रसे ''वशमें होना'' सब प्रकारसे कठिन है ॥ ११६ ॥

यतः,—

गुणाश्रयं कीर्तियुतं च कान्तं पतिं रतिज्ञं सधनं युवानम् । विद्वाय शीघं वनिता वजन्ति नरान्तरं शीळगुणादिहीनम् ॥ ११७ ॥

क्योंकि-स्त्रियां सब गुणोंसे युक्त, यशस्त्री, सुन्दर, कामशील, धनवान, जनान ऐसे पतिको छोड़ कर शील और गुणसे हीन दूसरे मनुष्यके पास शीघ्र जाती हैं॥ ११७॥

अपरं च,-

न तादशीं श्रीतिमुपैति नारी विचित्रशय्यां शयितापि कामम्। यथा हि दूर्वादिविकीर्णभूमौ प्रयाति सौख्यं परकान्तसङ्गात्॥ ११८॥

और दूसरे-स्त्री जैसी कि तृण आदि विछी हुई भूमि पर यारके साथ अधिक सुख पाती है वैसा सुख मुलायम शस्या पर पतिके साथभी सो कर नहीं पाती है ॥ ११८ ॥

अथ कदाचित्सा दण्डनायकपुत्रेण सह रममाणा तिष्ठति।
अथ दण्डनायकोऽपि रन्तुं तत्रागतः। तमायान्तं दृष्ट्वा तत्पुत्रं
कुरु निक्षिण्य दण्डनायकेन सह तथैव कीडति। अनन्तरं तस्या
भर्ता गोपो गोष्ठात्समागतः। तमालोक्य गोप्योक्तम्-'दण्डनायक!
त्वं लगुडं गृहीत्वा कोपं दर्शयन्सत्वरं गच्छ। तथा तेनानुष्ठिते
गोपेन गृहमागत्य भार्या पृष्टा—'केन कार्येण दण्डनायकः समागत्यात्र स्थितः?'। सा बूते—'अयं केनापि कार्येण पुत्रस्योपि
कुद्धः। स च पलायमानोऽत्रागत्य प्रविष्टो मया कुरु ले निक्षिण्य रक्षितः। तिपत्रा चान्विण्यात्र न दृष्टः। अत प्रवायं
दण्डनायकः कुद्ध एव गच्छति। ततः सा तत्पुत्रं कुरु लाद्वहिष्कृत्य द्शितवती।

फिर वह किसी दिन दंडनायकके पुत्रके साथ रमण कर रही थी; इतनेमें इंडनायकभी रमण करनेके लिये वहां आ गया। तब उसको आता हुआ देख कर हि॰ ९ उसके पुत्रको कुठीलेमें छुपा कर दंडनायक साथ वैसेही की इा करने लगी. इसके उपरांत उसका भर्ता ग्वाला पौहारसे आया. उसको देख कर गोपीने कहा—'हे दंडनायक! तू लकड़ी ले कर को धको दिखाता हुआ शीघ्र जा. उसके वैसा करने पर ग्वालाने घरमें आ कर खीसे पूछा—'किस कामसे दंडनायक आ कर यहां वैठा था?' वह बोली यह किसी कामके कारणसे पुत्रके ऊपर को धित हुवा था. वह आग कर यहां आ छुसा था और मैंने उसको कुठीलेमें छुसा कर वचा लिया. और उसके पिताने यहां हूंढ़ कर न देखा इसलिये यह दंडनायक को धित-सा जा रहा है. किर वह उसके पुत्रको कुठीलेसे वाहर निकाल कर दिखाने लगी.

तथा चोक्तम्,-

आहारो द्विगुणः स्त्रीणां वुद्धिस्तासां चतुर्गुणा। षद्भुणो व्यवसायश्च कामश्चाष्टगुणः स्मृतः॥११९॥

जैसा कहा है—श्वियोंका आहार दुगुना, दुद्धि चौगुनी, साहस छःगुणा और उनका काम आठगुणा कहा है ॥ ११९ ॥

अतोऽहं ब्रवीमि—''उत्पन्नेष्विप कार्येषु'' इत्यादि ।' करटको वृते-'अस्त्वेवम् । किंत्वनयोर्भहानन्योन्यनिसर्गोपजातस्रेहः कथं मेदियतुं शक्यः ?'

इसिलये में कहता हूं-''कार्यके उत्पन्न होनेमें भी" इत्यादि !' करटक बोला-'ऐसाही होय, परन्तु इन दोनोंका आपसमें स्वभावसे बढ़ा हुआ बड़ा स्नेह कैसे छुड़ाया जा सकता है ?'

दमनको बृते—'उपायः क्रियताम् । तथा चोक्तम्,— उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमैः । काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो निपातितः'॥ १२०॥

दमनक बोला-'उपाय करो। जैसा कहा है कि—जो उपायसे हो सकता है वह पराक्रमसे नहीं हो सकता है. जैसे कागलीने सोनेके हारसे काले सांपको मार डाला'।। १२०॥

करटकः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। दमनकः कथयति—
करटक पूछने लगा-'यह कथा कैसी है ?' दमनक कहने लगा।—

#### कथा ८

[ कौएका जोडा और काले साँपकी कहानी ८ ]

कसिश्चित्तरौ वायसदंपती निवसतः। तयोश्चापत्यानि तत्को-टरावस्थितेन कृष्णसर्पेण खादितानि। ततः पुनर्गर्भवती वायसी वायसमाह—'नाथ! त्यजतामयं तहः। अत्रावस्थितकृष्णसर्पेणा-वयोः संततिः सततं भक्ष्यते।

किसी वृक्ष पर काग और कागली रहा करते थे. उनके बच्चे उसके खोड्रमें रहने वाला काला सांप खाता था। पीछे फिर गर्भवती कागली कागसे कहने लगी-'हे खामी! इस पेड़को छोड़ो, इसमें रहने वाला काला साँप हमारे बच्चे सर्वेदा खा जाया करता है।

यतः,—

दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः। ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः॥ १२१॥

क्योंकि — दुष्ट स्त्री, धूर्त मित्र, उत्तर देने वाला सेवक, सर्प वाले घरमें रहना, मानो साक्षात् मृत्युही है, इसमें संदेह नहीं है ॥ १२१ ॥

वायसो बूते-'िषये ! न भेतव्यम् । वारंवारं मयैतस्य महापराधः सोढः । इदानीं पुनर्न क्षन्तव्यः' । वायस्याह—'कथमेतेन बलवता सार्धं भवान्विग्रहीतुं समर्थः?'। वायसो बूते—'अलमनया शङ्कया ।

काग बोला-'प्यारी ! डरना नहीं चाहिये, वार वार मैंने इसका अपराध सहा है अब फिर क्षमा नहीं कहंगा।' कागली बोली-'किस प्रकार ऐसे बलवान्के साथ तुम लड़ सकते हो?' काग बोला-'यह शंका मत करो। यतः.—

बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, निर्वुद्धेस्तु कुतो बलम् ?।
पदय सिंहो मदोन्मत्तः राशकेन निपातितः'॥ १२२॥
क्योंकि—जिसको बुद्धि है उसको बल है और जो निर्वुद्धि है उसको बल
कहांसे आवे ? देख, मदसे उन्मत्त सिंहको शशकने मार खला'॥ १२२॥

वायसी विहस्याह—'कथमेतत्?'। वायसः कथयति—
कागजी हँस कर बोजी-'यह कथा कैसे है ?' तब काग कहने लगा।—

#### कथा ९

# [ सिंह और बूढे गीदड़की कहानी ९ ]

'अस्ति मन्दरनाम्नि पर्वते दुर्दान्तो नाम सिंहः। स च सर्वदा पश्नां वधं कुर्वन्नास्ते। ततः सर्वैः पशुभिर्मिलित्वा स सिंहो विश्वसः—'मृगेन्द्र! किमर्थमेकदा बहुपशुघातः क्रियते? यदि प्रसादो भवति तदा वयमेव भवदाहाराय प्रत्यहमेकैकं पशुमुप-ढौकयामः।' ततः सिंहेनोक्तम्—'यद्येतद्भिमतं भवतां तर्हि भवतु तत्। ततः प्रभृत्येकैकं पशुमुपकिष्पतं भक्षयन्नास्ते। अथ कदाचिद्वृद्धशशकस्य वारः समायातः।

'मन्दर नाम पर्वत पर दुर्दान्त नाम एक सिंह रहता था और वह सदा पशुओंका वध करता रहता था. तब सब पशुओंने मिल कर उस सिंहसे विनति की 'सिंह! एकसाथ बहुतसे पशुओंकी क्यों हत्या करते हो ? जो प्रसन्न हो तो हमही तुम्हारे भोजनके लिये नित्य एक एक पशुको भिजवा दिया करेंगे ।' फिर सिंहने कहा—'जो यह तुमको इष्ट है तो योंही सही.' उस दिनसे निश्चित किये हुए एक एक पशुको खाया करता था। फिर एक दिन एक बूढ़े शशक (खरगोश—) की बारी आई.

सोऽचिन्तयत्—

'त्रासहेतोर्विनीतिस्तु क्रियते जीविताशया । पञ्चत्वं चेद्रमिष्यामि किं सिंहानुनयेन मे ? ॥ १२३॥

वह सोचने लगा—'जीनेकी आशासे भयके कारणकी अर्थात् मारने वालेकी विनय की जाती है और जब मरनाही ठहरा, फिर मुझे सिंहकी बिनतीसे क्या काम है ? ॥ १२३ ॥

तन्मन्दं मन्दं गच्छामि।'ततः सिंहोऽपि श्रुधापीडितः कोपात्त-मुवाच-'कुतस्त्वं विलम्ब्य समागतोऽसि?'। राशकोऽव्रवीत्— 'देव! नाहमपराधी । आगच्छन्पथि सिंहान्तरेण वलादृतः। तस्यात्रे पुनरागमनाय रापथं कृत्वा स्वामिनं निवेद्यितु-मत्रागतोऽस्मि।' सिंहः सकोपमाह—'सत्वरं गत्वा दुरात्मानं दर्शय, क स दुरात्मा तिष्ठति?।' ततः शशकस्तं गृहीत्वा गभीरकृपं दर्शयितुं गतः। तत्रागत्य 'खयमेव पश्यतु खामी' इत्युक्त्वा तिसन्कूपजले तस्य सिंहस्यैव प्रतिविम्बं दिशंतवान्। ततोऽसौ कोधाध्मातो दर्णात्तस्योपर्यात्मानं निश्चिप्य पञ्चत्वं गतः। अतोऽहं व्रवीमि—"बुद्धिर्यस्य" इत्यादि'॥ वायसाह— 'श्रुतं मया सर्वम्। संप्रति यथा कर्तव्यं तद्वृहि।' वायसोऽव्वत्— 'श्रुतं मया सर्वम्। संप्रति यथा कर्तव्यं तद्वृहि।' वायसोऽव्वत्— 'श्रुतं मया सर्वम्। संप्रति यथा कर्तव्यं तद्वृहि।' वायसोऽव्वत्— 'श्रुतं मया सर्वम्। संप्रति राजपुत्रः प्रत्यहमागत्य क्षाति। क्षानसमये तदङ्गाद्वतारितं तीर्श्वशिलानिहितं कनकस्त्रं चञ्चा विधृत्यानीयास्मिन्कोटरे धारियध्यसि।' अथ कदाचित्क्षातुं जलं प्रविष्टे राजपुत्रे वायस्या तदनुष्ठितम्। अथ कनकस्त्रानुसरणप्रवृत्ते राजपुरुषेस्तत्र तरुकोटरे कृष्णसर्यो दृष्टो व्यापादितश्च। अतोऽहं व्रवीमि—"उपायेन हि यच्छक्यम्" इत्यादि॥' करटको वृत्ते—'यद्येवं तर्हि गच्छ। शिवास्ते सन्तु पन्थानः।' ततो दमनकः पिङ्गलकसमीपं गत्वा प्रणम्योवाच— 'देव! आत्ययिकं किमपि महाभयकारि कार्ये मन्यमानः समागतोऽस्मिः।

इसिलये धीरे घीरे चलता हूं. पीछे सिंहमी भूखके मारे झंझला कर उससे बोला-'तू किसिलये देर करके आया है ? शशक बोला-'महाराज! में अपराधी नहीं हूं, मार्गमें आते हुए मुझको दूसरे सिंहने बलसे पकड लिया था। उसके सामने फिर लौट आनेकी सौगन्द खा कर खामीको जतानेके लिये यहां आया हूं.' सिंह कोधयुक्त हो कर बोला-'शीघ्र चल कर दुष्टको दिखला कि वह दुष्ट कहां वैठा है.' फिर शशक उसे साथ ले कर एक गहरा छुआ दिखलाको ले गया। वहां पहुंच कर "खामी! आपही देख लीजिये" यह कह कर उस कुएके जलमें उसी सिंहकी परछांही दिखला दी. फिर वह कोधसे दहाड़ कर घमंडसे उसके ऊपर अपनेको गिरा कर मर गया। इसिलये में कहता हूं-"जिसकी बुद्धि है" इलादि।' कागली बोली-'मैंने सब सुन लिया. अब जो करना है सो कहो।' फिर काग बोला-'यहां पासही सरोवरमें राजपुत्र निल्य आ कर खान करता है। खानके समय उसके अंगसे उतार कर घाट पर धरे हुए सोनेके हारको चोंचसे पकड़ इस बिलेमें ला कर घर दीजियो।' पीछे एक दिन राजपुत्रके नहानेके लिये अलमें उतरने पर कागलीने वही किया. फिर सोनेके हारके पीछे

हूंढ खखोल करने वाले राजाके पुरुषोंने उस बृक्षके विलमें काले सांपको देखा और मार डाला. इसलिये में कहता हूं-''उपायसे जो हो सकता है'' इत्यादि-' करटक वोला-'जो ऐसा है तो चले जाओ, तुमारे मार्ग कल्याणकारी हो।' पीछे दमनक पिंगलकके पास जा कर प्रणाम करके वोला-'महाराज! नाशकारी और वहे भयके करने वाले किसी कामको जान कर आया हूं. यत:.—

आपद्यन्मार्गगमने कार्यकालात्यवेषु च । कल्याणवचनं त्र्यादपृष्टोऽपि हितो नरः ॥ १२४ ॥

क्योंकि-अ।पित्तमें, कुमार्गसे जाने पर, कामका समय वीतनेमें हितकारी मनुष्यको बिना पूछेभी कल्याणकारी वात कह देना चाहिये॥ १२४॥ अन्यचा,-

> भोगस्य भाजनं राजा, न राजा कार्यभाजनम्। राजकार्यपरिध्वंसी मन्त्री दोषेण लिप्यते ॥ १२५॥

और दूसरे-राजा भोगका पात्र है अर्थात् सुख भोगनेके लिये है, कुछ काम करनेके लिये नहीं है, राजाके कार्यको नाश करने (विगाडने) वाला मंत्रीही दोषभागी होता है ॥ १२५॥

तथा हि पश्य। अमात्यानामेष ऋयः,—

और देखो, मंत्रियोंकी यह रीति है,-

वरं प्राणपरित्यागः शिरसो वापि कर्तनम् । न तु स्वामिपदावाप्तिपातकेच्छोरुपेक्षणम्'॥ १२६॥

प्राणका त्यांग और शिरका कट जानाभी अच्छा है परन्तु राजाको राज्य-हरणक्ष्पी पातक करने वालेको दंड न देना अच्छा नहीं है ॥ १२६ ॥

पिङ्गलकः सादरमाह—'अथ भवान् किं वक्त सिच्छति?'। दमनको त्र्ते—'देव! संजीवकस्तवोपर्यसदशव्यवहारीव लक्ष्यते।
तथा चास्तत्संनिधाने श्रीमद्देवपादानां शक्तित्रयनिन्दां कृत्वा
राज्यमेवाभिलपति।' एतच्छुत्वा पिङ्गलकः सभयं साश्चर्यं मत्वा
तूर्णीं स्थितः। दमनकः पुनराह—'देव! सर्वामात्यपरित्यांगं
कृत्वैक एवायं यस्वया सर्वाधिकारी कृतः स एव दोषः।

पिंगलकने आदरसे कहा—'तू क्या कहना चाहता है ?' दमनकने कहा—'यह संजीवक तुमारे ऊपर अयोग्य काम करने वाला-सा दीखाता है और मेरे सामने महाराजकी तीनों शैक्तियोंकी निन्दा करके राज्यकोही छीनना चाहता है ॥ यह सुन कर पिंगलक भय और आश्चर्यसे मान कर चुप हो गया ॥ दमनक फिर बोला—'महाराज ! सब मंत्रियोंको छोड़ कर एक इसीको जो तुमने सर्वाधिकारी (सब कामका अधिकारी) बना रक्खा है वहीं दोष है ॥ यत:.—

अत्युच्छिते मन्त्रिणि पार्थिवे च विष्टभ्य पादाबुपतिष्ठते श्रीः। सा स्त्रीस्वभावादसद्दा भरस्य तयोर्द्वयोरेकतरं जहाति॥ १२७॥

क्योंकि—राजलक्ष्मी राजाके तथा मंत्रीके अधिक उन्नति पाने पर चरणोंमें गिर कर (दोनोंकी) सेवा करती है और फिर स्त्रीके खभावसे उन दोनोंके भारकी नहीं सहन करती हुई दोनोंमेंसे एकको छोड़ देती है। १२०॥ अपरं च.—

एकं भूमिपतिः करोति सचिवं राज्ये प्रमाणं यदा तं मोहाच्छ्रयते मदः स च मदालस्येन निर्भिद्यते। निर्भिन्नस्य पदं करोति हृदये तस्य स्वतन्त्रस्पृहा

खातन्यस्पृहया ततः स नृपतेः प्राणान्तिकं दुद्धिति॥१२८॥
और दूसरे-जव राजा राज्य पर एक मंत्रीको (सव कामका अधिकारी)
मुखिया कर देता है तब उसे अभिमानसे मद हो जाता है और मदान्धताके
आलस्मसे आपसमें फूट हो जाती है और फिर फूट होनेसे उसके हृदयमें
खतन्त्रताका अभिलाष होता है, अर्थात् सर्वश्रेष्ठ होना चाहता है, और फिर
खातक्रयके लाभकी इच्छासे वह मंत्री राजाके प्राण लेने तक की शत्रुता करता
है ॥१२८॥

अन्यच,---

विषदिग्धस्य भक्तस्य दन्तस्य चिष्ठितस्य च । 🗸 अमात्यस्य च दुष्टस्य मूलादुद्धरणं सुखम्.॥ १२९॥

१ प्रमुशक्ति, मन्नशक्ति और उत्साहशक्ति.

स्रोर-विषयुक्त अनको, हिलते हुए दांतको, और दुष्ट मंत्रीको जड़से उखाड डालनाही सुख है ॥ १२९ ॥ किंच.—

> यः कुर्यात्सचिवायत्तां श्रियं तद्यसने सति । सोऽन्धवज्जगतीपालः सीदेत् संचारकैर्विना ॥ १३०॥

और जो राजा, लक्ष्मीको मंत्रीके आधीन कर देता है वह राजा उस मन्त्रीके मरण आदि विपत्तिमें गिरने पर चलाने वालेके विना, अंधेके समान दुःख पाता है ॥ १३०॥

सर्वकार्येषु खेच्छातः प्रवर्तते । तद्त्र प्रमाणं खामी। एतच जानाति ।

और सब कार्योंमें अपनी इच्छापूर्वक करता है, इसलिये इसमें खामी प्रमाण हैं अर्थात रुचे सो कीजिये, और आप यह जानते हैं—

> न सोऽस्ति पुरुषो लोके यो न कामयते श्रियम्। परस्य युवतीं रम्यां सादरं नेक्षतेऽत्र कः ?'॥१३१॥

संसारमें ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो लक्ष्मीको न चाहता हो, पराई जवान और सुन्दर स्त्रीको चावसे, कौन नहीं देखता है ? अर्थात् सब देखते हैं॥१३१॥

सिंहो विमृश्याह—'भद्र! यद्यप्येवं तथापि संजीवकेन सह मम महान् स्नेहः।

सिंहने विचार कर कहा—'हे ग्रुभचिंतक! जो ऐसाभी है तोभी संजीवकके साथ मेरा अत्यन्त स्नेह है।

पश्य,—

कुर्वेन्नपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः। अशेषदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न वल्लभः?॥ १३२॥

देख—बुराइयां करता हुआभी जो प्यारा है सो तो प्याराही है, जैसे बहु-तसे दोषोंसे दूषित भी शरीर किसको प्यारा नहीं है ? ॥ १३२ ॥

अन्यच,-

अवियाण्यपि कुर्वाणो यः वियः विय एव सः। दग्धमन्दिरसारेऽपि कस्य वहावनादरः ?'॥ १३३॥ और दूसरे—अप्रिय करने वाला भी जो प्यारा है सो तो प्याराही है, जैसे सुन्दर मन्दिरको जलाने वाली भी अप्रिमें किसका आदर नहीं होता है ?' १३३

दमनकः पुनरेवाह—'देव! स प्वातिदोषः। दमनक फिरमी कहने लगा—'हे महाराज! वही अधिक दोष है;

यतः,—

यसिन्नेवाधिकं चक्षुरारोहयति पार्थिवः।
सुतेऽमात्येऽप्युदासीने स लक्ष्म्याश्रीयते जनः॥१३४॥
क्योंकि—पुत्र, मंत्री तथा साधारण मनुष्य इनमें के जिसके ऊपर राजा
अधिक दृष्टि करता है लक्ष्मी उसी पुरुषकी सेवा करती है॥१३४॥
श्रृणु देव!—

महाराज ! सुनिये,-

अप्रियस्थापि पथ्यस्य परिणामः सुखावहः। वक्ता श्रोता च यत्रास्ति रमन्ते तत्र संपदः॥ १३५॥

अप्रियमी, हितकारी वस्तुका परिणाम अच्छा होता है, और जहां अच्छा उपदेशक और अच्छे उपदेशका सुनने वाला हो वहां सब संपत्तियां रमण करती हैं॥ १३५॥

त्वया च मूलभृत्यानपास्यायमागन्तुकः पुरस्कृतः। एतचानु-चितं कृतम्।

और आपने पुराने सेवकोंको छोड़ कर इस नये आये हुएका सत्कार किया, यहभी अनुचित किया.

यतः,--

मूळभृत्यान्परित्यज्य नागन्त्-प्रति मानयेत्। नातः परतरो दोषो राज्यभेदकरो यतः'॥ १३६॥

क्योंकि—पुराने सेवकोंको छोड़ कर नये आये हुओंका सत्कार नहीं करना चाहिये, क्योंकि इससे वड़ कर कोई दोष राज्यमें फूट करने वाला नहीं है.' १३६ सिंहो बृते—'महदाश्चर्यम्। मया यदभयवाचं दत्त्वानीतः संव-

र्धितश्च। तत्कथं मद्यं दुद्यति ?।

सिंह बोला-'बड़ा आश्चर्य है! में जिसे अभय वाचा दे कर लाया और उसको बढ़ाया सो मुझसे क्यों वैर करता है ?'

दमनको जूते—'देव!

दुर्जनो नार्जवं याति सेव्यमानोऽपि नित्यशः। खेदनाभ्यञ्जनोपायैः खपुच्छमिव नामितम्॥ १३७॥

दमनक बोला-'महाराज! जैसे मली गई और तैल आदि लगानेसे सीधी करी गई कुत्तेकी पूंछ सीधी नहीं होती है वैसेही दुर्जन निख आदर करनेसेभी सीधा नहीं होता है ॥ १३७॥

अपरं च,—

, खेदितो मर्दितश्चैव रज्जुभिः परिवेष्टितः। मुक्तो द्वादशभिवेषैंः श्वपुच्छः प्रकृतिं गतः॥ १३८॥

और दूसरे-तपाई गई, मली गई, डोरीसे लपेटी गई और बारह बरसके चाद खोली गई कुत्तेकी पुंछ टेढ़ीही रहती है ॥ १३८ ॥ अन्यच,—

> वर्धनं वाथ सन्मानं खळानां प्रीतये कुतः ?। फलन्त्यमृतसेकेऽपि न पथ्यानि विपद्यमाः ॥ १३९॥

( और धन आदि दे कर ) बढ़ाना अथवा सन्मान करना दुष्टोंकी प्रसन्नताके लिये कहां हो सकता है ? अर्थात् उपकार करने पर भी वे बुराईही करेंगे ! जैसे विषके बृक्ष अमृतसे सीचनेसेभी मीठे फल नहीं देते हैं ॥ १३९ ॥

अतोऽहं व्रवीमि-

अपृष्टोऽपि हितं बूयाद्यस्य नेच्छेत्पराभवम् । एष एव सतां धर्मां विपरीतमतोऽन्यथा॥ १४०॥

इसं लिये में कहता हूं कि-जिसके पराजयकी इच्छा न करे उसके विना पूछेमी हितकारक वचन कहना चाहिये, क्योंकि यही सज्जनोंका धर्म है और इसके विपरीत अधर्म है ॥ १४०॥

तथा चोक्तम्,—

स स्निग्धोऽकुशलान्निवारयति यस्तत्कर्म यन्निर्मलं सा स्त्री याऽनुविधायिनी स मतिमान् यः सङ्गिरभ्यर्च्यते । सा श्रीर्या न मदं करोति स सुखी यस्तृष्णया मुख्यते तन्मित्रं यदक्तिमं स पुरुषो यः खिद्यते नेन्द्रियैः॥ १४१॥ जैसा कहा है कि-जो विपत्तिसे बचाता है वही स्नेही है, जो निर्मेल अर्थात् दोषरिहत है वही कर्म हैं, जो (पितकी) भाज्ञामें चले वही स्त्री है, जिसका सज्जन आदर करे वही बुद्धिमान है, जो अहंकारको उत्पन्न न करे वही संपत्ति है, जो तृष्णाके रहित है वही मुखी है, जो निष्कपट है वही मित्र है और जो इन्द्रियोंके वशमें नहीं है वही पुरुष है ॥ १४१॥

यदि संजीवकव्यसनार्दितो विज्ञापितोऽपि स्वामी न निवर्तते

तदीहिश भृत्ये न दोपः।

और जो संजीवक के स्नेहमें फँसे हुए खामी जताने पर भी न मानें तो मुझसे सेवक पर दोप नहीं है।

तथा च,-

नृपः कामासको गणयति न कायं न च हितं यथेष्टं खच्छन्दः प्रविचरति मत्तो गज इव। ततो मानध्मातः स पतति यदा शोकगहने

तदा भृत्ये दोपान्क्षिपति न निजं वेत्त्यविनयम्'॥ १४२॥ और भी कहा है कि-भोगमें आसक्त राजा कार्यको और हितकारी वचनको नहीं गिनता है और मत बाळे हाथीकी तरह अपनी इच्छानुसार जो अच्छा छगता है सो करता है; और किर घमंडके मारे जब शोकमें अर्थात् भारी आपित्तमें गिरता है तब सेवक पर दोष पटकता है और अपने दुरे आचरणको नहीं जानता है॥ १४२॥

पिङ्गलकः ( खगतम् ),-

'न परस्यापराधेन परेषां दण्डमाचरेत्।

आत्मनावगतं कृत्वा बश्लीयात्पूजयेच वा ॥ १४३ ॥

पिंगलक (अपने मनमें सोचने लगा) कि, 'किसीके वहकानेसे दूसरोंको दंड न देना चाहिये परन्तु अपने आप जान कर उसे मारे या सन्मान करे॥१४३॥ तथा चोक्तम्,—

गुणदोषावनिश्चित्य विधिनं ग्रह्निग्रहे।

स्वनाशाय यथा न्यस्तो दर्पात्सर्पमुखे करः'॥ १४४॥ जैसा कहा है कि-घमंडसे अपने नाशके लिये सर्पके मुखमें उंगली देनेके समान गुण और दोषको विना निश्चय करे आदर करनेकी अथवा दंड देनेकी रीति नहीं हैं'॥ १४४॥ प्रकाशं ब्रूते—'तदा संजीवकः किं प्रत्यादिश्यताम् ?'। दमनकः ससंभ्रममाह—'देव! मा मैवम्। एतावता मन्त्रभेदो जायते।

( प्रकट बोला ) तो संजीवकको क्या उपदेश करना चाहिये?' दमनकने घत्ररा कर कहा-'महाराज! ऐसा नहीं; इससे गुप्त बातू खुल जाती है ॥ तथा ह्युक्तम्,—

मन्त्रवीजिमदं गुप्तं रक्षणीयं यथा तथा। मनागपि न भिद्येत तिङ्कानं न प्ररोहति॥ १४५॥

औरभी कहा है—इस गुप्त मंत्ररूपी बीजकी जिस किसी प्रकारसे रक्षा करें और थोड़ाभी न फूटने दें, क्योंकि वह फूटा हुआ नहीं उगता है, अर्थात् रहस्यको गुप्त रक्खे; क्योंकि वह खोलनेसे सफल (कार्य-साधक) नहीं होता है ॥१४५॥ किंच,—

आदेयस्य प्रदेयस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः। क्षिप्रमिक्रयमाणस्य कालः पिवति तदसम्॥ १४६॥

और लेना देना और करनेका काम ये शीघ्र नहीं किये जायँ तो इनका रस समय पी लेता है, अर्थात् समय पर चूक जानेसे काम विगाइ जाता है ॥१४६॥

तद्वश्यं समारब्धं महता प्रयत्नेन संपादनीयम्।

इसलिये अवश्य आरंभ किये हुए कामको बड़े यल्लसे सिद्ध करना चाहिये. किंच,—

मन्त्रो योध इवाधीरः सर्वाङ्गैः संवृतैरपि । चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो भेदशङ्कया ॥ १४७ ॥

क्योंकि, — जैसे कवच आदिसे ढंके हुए अंग वाला भी डरपोक योदा पराजयके भयसे युद्धमें बहुत देर तक नहीं ठहर सकता है वैसेही उपाय आदि सब अंगोंसे गुप्त विचार भी दूसरे शत्रुओंके भेदकी शंकासे बहुत काल तक गुप्त नहीं रहता है, अर्थात् प्रकट हो जाता है, और रहस्यके खुल जाने पर कार्यहानि होती है ॥ १४७ ॥

यद्यसौ दृष्टदोषोऽिष दोषान्निवर्त्य संधातव्यस्तद्तीवानुचितम्। जो इसका दोष देख ठेने पर भी दोषको दूर कर फिर मेळ करना तो औरभी अनुचित है; यतः,—

सरुद्वष्टं तु यो मित्रं पुनः संघातुमिच्छति । स मृत्युमेव गृह्वाति गर्भमश्वतरी यथा'॥ १४८॥

क्योंकि, — जो मनुष्य एक वार दुष्टपना किये हुए मित्रके साथ फिर मेल करना चाहता है वह मृत्युको ऐसे बुलाता है जैसे अधारी गर्भको ।। १४८॥

सिंहो त्र्ते—'श्रायतां तवत्किमस्माकमसौ कर्तुं समर्थः ?' दमनक आह—'देव !

सिंह बोला-'पहले यह तो समझलो कि वह हमारा क्या कर सकता है ?' दमनकने कहा-'महाराज!

अङ्गाङ्गिभावमञ्चात्वा कथं सामर्थ्यनिर्णयः ?।
परय टिट्टिभमात्रेण समुद्रो व्याकुलीकृतः ।। १४९॥
शरीरको और शरीरधारीके कामको विना जाने कैसे सामर्थ्यका निर्णय हो
सकता है ? देखो, केवल एक टिटहरीने समुद्रको व्याकुल कर दिया ।। १४९॥

सिंहः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। दमनकः कथयति— सिंह पूछने लगा-'यह कथा कैसे है ?' दमनक कहने लगा।—

#### कथा १०

# [ टिटहरीका जोडा और समुद्रकी कहानी १० ]

'दक्षिणसमुद्रतीरे टिट्टिभदंगती निवसतः। तत्र चासन्नप्रसवा टिट्टिभी भर्तारमाह—'नाथ! प्रसवयोग्यस्थानं निभृतमनुसंधीय-ताम्।' टिट्टिभोऽवदत्—भार्ये! निन्वदमेव स्थानं प्रस्तियोग्यम्।' सा त्रृते—'समुद्रवेलया व्याप्यते स्थानमेतत्।' टिट्टिभोऽवदत्— 'किमहं निर्वलः समुद्रेण निग्रहीतव्यः?'। टिट्टिभी विहस्याह— 'स्थामिन्! त्वया समुद्रेण च महदन्तरम्।

'दक्षिण समुद्रके तीर पर टिटहरीका जोड़ा रहता था । और वहाँ पूरे गर्भ वाली टिटहरीने अपने पतिसे कहा-'स्वामी! प्रसवके अर्थात् अंडे धरनेके योग्य एकांत स्थान हुंदना चाहिये।' टिटहरा बोला—'प्रिये! सचमुच यही स्थान अंडे धरनेके लिये अच्छा है।' वह कहने लगी-'इस स्थानमें समुद्रकी तरंग

१ अश्वतरी एक प्रकारकी खचर गधी होती है. उसका बचा पेट फाड़ कर निकलता है और बढ़ मर जाती है.

चढ़ आती है। 'टिटहरेनं उत्तर दिया-'क्या में समुद्रसे बलमें कमती हूँ सो वह मुझे दुःख देगा !'टिटहरी हँस कर बोली-'स्लामी ! तुममें और समुद्रमें बड़ा अन्तर है;

अथवा,---

पराभवं परिच्छेतुं योग्यायोग्यं च वेत्ति यः। अस्तीह यस्य विज्ञानं रुच्छ्रेणापि न सीद्ति ॥ १५०॥

अथवा,-इस संसारमें पराभवको निर्णय करनेके लिये जो योग्य और अयोग्य जानता है और जिसको अपने वलावलका पूर्ण ज्ञान है वह विपत्तिमेंभी दुःख नहीं भोगता है ॥ १५०॥

अपि च,-

अनुचितकार्यारम्भः खजनविरोधो वलीयसि स्पर्धा। प्रमदाजनविश्वासो मृत्योद्वीराणि चत्वारि'॥ १५१॥

और दूसरे-अनुचित कामका आरंभ, अपने इष्ट मित्रोंसे विरोध, वलवान्से बरावरी की इच्छा, और स्त्रियों पर विश्वास ये चार मृत्युके द्वार (मार्ग) हैं ॥ १५१॥

ततः कृच्छ्रेण खामिवचनात्सा तत्रैव प्रसूता। एतत्सर्व श्रुत्वा समुद्रेणापि तच्छिकिज्ञानार्थं तदण्डान्यपहतानि। ततिष्टिहिभी शोकार्ता भर्तारमाह—'नाथ! कप्रमापिततम्। तान्यण्डानि मे नप्रानि।' टिहिभोऽवदत्—'प्रिये! मा भैषीः।' इत्युक्त्वा पक्षिणां मेलकं कृत्वा पक्षिखामिनो गरुडस्य समीपंगतः। तत्र गत्वा सकलवृत्तान्तं टिहिभेन भगवतो गरुडस्य पुरतो निवेदितम्—'देव! समुद्रेणाहं खगृहाविश्वतो विनापराधेनैव निगृहीतः।' ततस्तद्वचनमाकण्यं गरुत्मता प्रभुभंगवन्नारायणः सृष्टिश्चितिप्रलयहेनुविज्ञाः। स समुद्रमण्डदानायादिदेश। ततो भगवदाज्ञां मोलौ निधाय समुद्रेण तान्यण्डानि टिहिभाय समिपितानि। अतोऽहं व्रवीमि—"अङ्गाङ्गिभावमज्ञात्वा" इत्यादि'॥ राजाह—'कथमसौ ज्ञातव्यो द्रोहवुद्धिरिति?'। दमनको वृते—'यदासौ सद्पेः श्रङ्गाग्रप्रहरणाभिमुखश्चिकतिमवागच्छिति तदा ज्ञास्यति स्वामी।' पवमुक्त्वा संजीवकसमीपं गतः। तत्र गतश्च

-१५२] भगवानकी आज्ञासे समुद्रने टिटहरेको अंडे सोंपना १४३

मन्दं मन्दमुपसर्पन् विस्मितमिवात्मानमदर्शयत् । संजीवकेन सादरमुक्तम्—'भद्र! कुशलं ते ?'। दमनको बूते—'अनुजीविनां कुतः कुशलम् ?

फिर कप्टसे खामीके कहनेसे उस टिटहरीने वहाँही अंडे धरे। यह सब सुन कर समुद्रभी उसकी सामर्थ्य टरोलनेके लिये उसके अंडे वहा लेगया. तब टिरहरी शोकसे खिन हो कर पतिसे कहने लगी-'हे स्वामी! बड़ा कप्ट आ पडा, वे मेरे अंडे नष्ट हो गये।' टिटहरा बोला-'प्यारी! डर मत।' ऐसा कह कर और सब पक्षियोंको साथ है कर वह पक्षियों के खामी गरुइजीके पास गया । वहाँ जा कर टिटहरेने सब समाचार भगवान गहडजीके सामने निवेदन कर दिया कि-'हे महाराज ! समुद्रने मुझ अपने घर बैठे हुएको बिना अपराधही सताया है।' तब उसकी वात सुन कर गरुइजीने छष्टि, स्थिति और प्रलयके कारण प्रभु भगवान् नारायणको जता दिया। उन्होंने समुद्रको अंडे देनेकी आज्ञा दे दी । तव भगवान्की आज्ञाको सिर पर रख कर समुद्रने उन अंडोंको टिटहरेको सोंप दिया! इसलिये में कहता हं-"शरीर और शरीरधारीके कामको विना जाने" इत्यादि ।" राजा बोला-'यह कैसे जाना जाय कि वह दोह करने लगा है ?' दमनकने कहा-'जब वह घमंडसे सींगोंकी नोंकको मारनेके लिये सामने करता हुआ निडर्-सा आवे तब खामी आपही जान जायँगे।' इस प्रकार कह कर संजीवकके पास गया और वहाँ जा कर धीरे धीरे पास खिसकता खिसकता अपनेको मन मलीन-सा दिखाया । संजीवकने आदरसे कहा-'मित्र ! कुशल तो है ?' दमनकने कहा-'सेवकोंको कराल कहाँ ?

यतः,—

संपत्तयः पराधीनाः सदा चित्तमनिर्वृतम् । स्वजीवितेऽप्यविश्वासस्तेषां ये राजसेवकाः ॥ १५२ ॥

क्योंकि,—जो राजाके सेवक हैं उनकी संपत्तियाँ पराधीन, मन सदा दुःखी और तो क्या युद्ध इत्यादिकी शंकासे वे अपने जीनेकाभी भरोसा नहीं रखते हैं॥ १५२॥

अन्यच,—

कोऽर्थान्प्राप्य न गर्वितो विषयिणः, कस्यापदोऽस्तं गताः? स्त्रीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः, को वाऽस्ति राज्ञां प्रियः?। कः कालस्य भुजान्तरं न च गतः, कोऽर्थी गतो गौरवं? को वा दुर्जनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्?॥१५३॥

और दूसरे — कौनसा मनुष्य धनको पा कर अहंकारी नहीं होता है ? किस कामीको आपित्तयाँ नहीं घेरती हैं ? स्त्रियोंने किसका मन नहीं डिगाया ? राजाओंका कौन प्यारा है ? कौनसा मनुष्य कालकी भुजाओंके बीचमें नहीं गया ? कौनसे याचकका सन्मान हुआ है ? और कौनसा पुरुष दुर्जनोंके कपटमें पड़ कर सङ्गल आया है ? ॥ १५३ ॥

संजीवकेनोक्तम्—'सखे ! ब्र्हि किमेतत् ?'। दमनक आह-'किं व्रवीमि मन्दभाग्यः ?

संजीवकने कहा—'मित्र ! कहो तो यह क्या बात है ?' दमनकने कहा— 'में मंदभागी क्या कहूँ ?

पश्य,---

मज्जन्निप पयोराशों लब्ध्वा सर्पावलम्बनम्।
न मुञ्जति न चादत्ते तथा मुग्धोऽस्मि संप्रति ॥ १५४॥
देखो,-जैसे समुद्रमें डूबता हुआ भी मनुष्य सर्पका सहारा पा कर न तो
छोड़ सकता है न पकड़ सकता है वैसाही इस समय में मूढ़ हूँ, याने कुछ समझ
नहीं सकता हूँ कि क्या कहूँ॥ १५४॥
यतः.—

एकत्र राजविश्वासो नश्यत्यन्यत्र वान्धवः।

किं करोमि क गच्छामि पतितो दुःखसागरे' ॥ १५५ ॥ क्योंकि एक तरफ राजाका विश्वास और दूसरी तरफ वान्धवका विनाश होना क्या कहँ, कहाँ जाऊँ ? इस दुःखसागरमें पड़ा हूँ ॥ १५५ ॥

इत्युक्तवा दीर्घं निःश्वस्योपविष्टः । संजीवको वृते-'मित्र ! तथापि सविस्तरं मनोगतमुच्यताम्।' दमनकः सुनिभृतमाह—'यद्यपि राजविश्वासो न कथनीयस्तथापि भवानसदीय-प्रत्ययादागतः। मया परलोकार्थिनावद्यं तव हितमाख्येयम्। श्रृणु । अयं स्वामी तवोपिर विकृतवुद्धी रहस्युक्तवान्-'संजीव-कमेव हत्वा स्वपिरवारं तप्यामि।' एतच्छुत्वा संजीवकः परं विपादमगमत्। दमनकः पुनराह—'अलं विषादेन । प्राप्तकाल-

कार्यमनुष्ठीयताम् ।' संजीवकः क्षणं विमृश्याह स्वगतम्— 'सुष्ठु खिल्विद्मुच्यते । किं वा दुर्जनचेष्टितं न वेत्येतद्यवहारा-न्निणेतुं न शक्यते ।

यह कह कर लंबी साँस भर कर बैठ गया। तब संजीवकने कहा—'मित्र! तो भी भव विस्तारपूर्वक मनकी बात कहो। दमनकने बहुत छिपाते र कहा—'यद्यपि राजाका गुप्त विचार नहीं कहना चाहिये तो भी तुम मेरे भरोसेसे आये हो।—अत एव मुझे परलोककी अभिलाषाके डरसे अवश्य तुम्हारे हितकी बात कहनी चाहिये। सुनो, तुमारे ऊपर कोधित इस खामीने एकांतमें कहा है कि संजीवकको मार कर अपने परिवारको दूँगा।' यह सुनतेही संजीवकको बड़ा विषाद हुआ। फिर दमनक बोला—'विषाद मत करो, अवसरके अनुसार काम करो.' संजीवक छिन भर चित्तमें विचार कर कहने लगा—'निश्वय यह ठीक कहता है; अथवा दुर्जनका यह काम है अथवा नहीं है, यह व्यवहारसे निर्णय नहीं हो सकता है. यत:.—

दुर्जनगम्या नार्यः प्रायेणापात्रभृद्भवति राजा।
कृपणानुसारि च धनं देवो गिरिजलिधवर्षा च ॥ १५६॥
क्योंकि—क्षियाँ दुर्जनोंके पास जाती हैं, बहुधा राजा कुपात्रीका पालन करता

क्याक—स्त्रया दुजनाक पास जाता है, बहुधा राजा कुपात्राका पालन करता है, घन कृपणके पास जाता है और इन्द्र पहाड़ और समुद्रमें वरसाता है ॥१५६॥

कश्चिदाश्रयसौन्दर्याद्वत्ते शोभामसज्जनः । प्रमदालोचनन्यस्तं मलीमसमिवाञ्जनम् ॥ १५७ ॥

कोई २ दुर्जन (अपना) आश्रयकी सुन्दरतासे, सुन्दर स्त्रियोंके नेत्रोंमें आँजा हुआ मैला काजलके समान, शोभा पाता है ॥ १५७॥

तत्र विचिन्त्योक्तम्—'कष्टं किमिद्मापतितम्?। उसने विचार कर कहा-'यह क्या कष्ट आ पड़ा?।

यतः,—

आराध्यमानो नृपतिः प्रयत्ना-न्न तोषमायाति किमत्र चित्रम्?। अयं त्वपूर्वप्रतिमाविशेषो यः सेव्यमानो रिपुतामुपैति ॥ १५८॥ हि॰ १० क्योंकि—राजा वहे यह्नसे सेवा करने पर भी प्रसन्न नहीं होता है इसमें क्या आश्चर्य है ? क्योंकि यह एक अनोखीही देवताकी मूर्ति है जो सेवा करने पर भी शत्रुता करती है ॥ १५८ ॥

तद्यमशक्यार्थः प्रमेयः।

इस लिये इस बातका कुछ मेद नहीं जाना जाता है।

पश्य,--

निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति । अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति ? ॥ १५९ ॥

देखो-—जो निश्चय करके किसी कारणसे कोध करता है वह उस कारणके नाश हो जाने पर अवस्य प्रसन्न हो जाता है, पर जिसका मन विना कारणके वैर करने लगा है उसको मनुष्य कैसे प्रसन्न कर सकता है ? ॥ १५९ ॥

किं मयापकृतं राज्ञः ? अथवा निर्निमित्तापकारिणश्च भवन्ति राजानः ।' दमनको त्रूते—'एवमेतत्, श्रृणु—

और मैंने राजाका क्या अपकार किया? अथवा, राजा लोग विनाही कारण अपकार करने वाले होते हैं ?'। दमनक वोला-'यह योंही है। सुनो,—

> विज्ञैः श्चिग्धैरुपकृतमि द्वेष्यतामिति कश्चित् साक्षाद्रन्यैरपकृतमि श्रीतिमेवोपयाति । चित्रं चित्रं किमथ चरितं नैकभावाश्रयाणां सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ १६० ॥

कोई कोई मनुष्य पण्डितोंसे तथा मित्रोंसे उपकार किये जाने पर भी शत्रुता करता है, और शत्रुओंसे प्रत्यक्षमें अपकार किये जाने पर भी प्रसन्न होता है। अव्यवस्थित चित्त वाले पुरुषोंका चरित्र बड़ा अद्भुत है और सेवाका काम योगियोंसेभी बड़े कप्टसे हो सकता है॥ १६०॥

अन्यच,-

कृतशतमसत्सु नष्टं सुभाषितशतं च नष्टमबुधेषु । वचनशतमवचनकरे बुद्धिशतमचेतने नष्टम् ॥ १६१ ॥ और दूसरे-दुष्टोंके विषयमें सेंकड़ों उपकार नष्ट हो जाते हैं, मूखोंके सामने सैकड़ों अच्छे २ उपदेश नष्ट हो जाते हैं, हितके वचनको नहीं मानने वालेके सामने सेंकड़ों वचन नष्ट हो जाते हैं, और महामूर्खके सामने सेंकड़ों वुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं ॥ १६१ ॥ किंच.—

चन्दनतरुषु भुजंगा जलेषु कमलानि तत्र च ग्राहाः।
गुणघातिनश्च भोगे खला न च सुखान्यविद्यानि ॥ १६२॥
और चन्दनके दक्षों पर सर्प, जलमें कमल और उसीमें मगर आदि होते हैं,
और राजादि अथवा विषयके भोगमें गुणके नाद्य करने वाले दुर्जन लोग होते हैं;
इसीलिये सुख विद्यरित नहीं है ॥ १६२॥

अन्यच्-

मूलं भुजंगेः कुसुमानि भृङ्गेः शाखाः प्रवङ्गेः शिखराणि भहैः। नास्त्येव तचन्दनपादपस्य यन्नाश्रितं दुष्टतरैश्च हिंस्रेः॥ १६३॥

और दूसरे-जड़ सर्पोंसे, पुष्प मँवरोंसे, डालियाँ वन्दरोंसे और चोटी वछींके समान पत्रोंसे, इस प्रकार चन्दनके वृक्षका ऐसा कोईसा भाग नहीं है जो दुष्ट जंतुओंसे न घिरा हो ॥ १६३ ॥

अयं तावत्स्वामी वाचि मधुरो विषद्वदयो ज्ञातः।
मुझे यह स्वामी वाणीमें मीठा और पेटका कपटी समझ पड़ा।
यतः.—

दूरादुच्छ्रितपाणिराईनयनः घोत्सारितार्धासनो गाढालिङ्गनतत्परः वियकथाप्रश्लेषु दत्तादरः । अन्तर्भूतविषो वहिर्मेषुमयश्चातीव मायापदुः.

को नामायमपूर्वनाटकविधियः शिक्षितो दुर्जनैः?॥१६४॥ क्योंकि—दूरसे ऊँचे हाथ उठाना, प्रीतिसे रसीले नेत्र करना, आधा आसन वैठनेके लिये देना, अच्छे प्रकारसे मिलना, प्रिय कथाके पूछनेमें आदर करना, भीतर विषयुक्त अर्थात् कपटयुक्त और बाहरसे मीठी २ बातें करना यह जिसमें हो और अत्यन्त मायासे भरा होना-यह कौनसा अपूर्व नाटकका व्यवहार है जो दुर्जनोंने सीखा है! ॥ १६४ ॥

तथा हि,—

पोतो दुस्तरवारिराशितरणे दीपोऽन्धकारागमे निवाते व्यजनं मदान्धकरिणां दर्पोपशान्त्ये सृणिः। इत्थं तद्भवि नास्ति यस्य विधिना नोपायचिन्ता कृता

मन्ये दुर्जनचित्तवृत्तिहरणे धातापि भग्नोद्यमः'॥ १६५॥ और-दुस्तर समुद्रके पार होनेके लिये नाव, अंधकारके आने पर दीपक, वायुरहित समयमें पंखा, और मद वाले हाथीका धमंड दूर करनेके लिये अंकुश-इस प्रकार इस संसारमें ब्रह्माने हरएक विषयके उपायकी चिंता नहीं की हो ऐसी बात नहीं है, पर में मानता हूँ कि दुर्जनोंके चित्तकी यृत्ति हरण(दूर) करनेमें विधातामी उद्योगरहित (विफल-प्रयक्त) हो गया॥ १६५॥

संजीवकः पुनर्निःश्वस्य—'कष्टं भोः! कथमहं सस्यभक्षकः सिंहेन निपातयितव्यः?

संजीवक फिर साँस भर कर (बोला)—अरे! बड़े कप्टकी बात है, कैसे सिंह मुझ घासके चरने वालेको मारेगा ?

यतः,—

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं वलम्। तयोर्विवादो मन्तव्यो नोत्तमाधमयोः कचित्॥ १६६॥

क्योंकि-जिन दोनोंका समान वित्त और समानही बल हो, उन दोनोंका विरोध हो सकता है, किंतु सबल और निर्बलका तो कदापि नहीं होता है ॥ १६६ ॥

(पुनर्विचिन्त्य) केनायं राजा ममोपरि विकारितो न जाने। मेद्मुपगताद्राक्षः सदा मेतव्यम्।

(फिर सोच कर) किसने इस राजाको मुझसे कोधित करा दिया नहीं जानता हुँ। और, स्नेह छूटे राजासे सदा डरना चाहिये।

१ कोई शंथमें 'तयोर्विवादों मैत्री च नोत्तमाधमयोः क्वित्' ऐसा पाठ है; वहां पर 'उनही दोनोंका वाद और लेह हो सकता है, उत्तम और अधमका नहीं' ऐसा अर्थ समझना

यतः,—

मित्रणा पृथिवीपालचित्तं विघटितं कचित्। वलयं स्फटिकस्येव को हि संघातुमीश्वरः ?॥ १६७॥ क्योंकि—किसी काममें मंत्रीसे फटे हुये राजःके चित्तको कांचकी चूड़ीके समान कोन जोड़नेको समर्थ हो सकता है ? अर्थात् वह सर्वथा अशक्य है॥ अन्यच.—

> वजं च राजतेजश्च द्वयमेवातिभीषणम् । एकमेकत्र पतति पतत्यन्यत् समन्ततः ॥ १६८॥

और दूसरे, वज़ तथा राजाका तेज ये दोनों बढ़े भयंकर हैं, एक अर्थात् वज़ तो एकही स्थानमें गिरता है, और दूसरा अर्थात् राजाका तेज, चारों तरफ फैलता है।। १६८॥

ततः संथ्रामे मृत्युरेव वरम् । इदानीं तदाज्ञानुवर्तनमयुक्तम् । फिर संप्राममें मरनाही अच्छा है । अब उसकी आज्ञा मानना उचित-नहीं है; यतः,—

मृतः प्राप्नोति वा खर्गं शत्रुं हत्वा सुखानि वा। उभावपि हि शूराणां गुणावेतौ सुदुर्रुभौ ॥ १६९ ॥

क्योंकि—ग्रह युद्धमें मर कर खर्ग पाता है अथवा जीता वचे तो शत्रुको मार कर सुख पाता है, इसलिये ग्रह्मोंके यह दोनोंही गुण बड़े दुर्लम हैं ॥ १६९ ॥ युद्धकालश्चायम्,—

और यह लड़नेका समय है।

यत्रायुद्धे ध्रुवं मृत्युर्युद्धे जीवितसंशयः। तमेव काळं युद्धस्य प्रवदन्ति मनीषिणः॥ १७०॥

जिस समय, बुद्धिके नहीं करनेमें मृत्युका होना निश्चय है, और युद्धमें जीनेका संदेह है, उसी कालको पण्डित लोग युद्धका समय कहते हैं ॥ १७०॥ यतः,—

अयुद्धे हि यदा पश्येत्र किंचिद्धितमारमनः। युध्यमानस्तदा प्राक्षो म्रियते रिपुणा सह ॥ १७१ ॥ क्योंकि—जब चतुर मतुष्य विना युद्धेते कुछमी अपना हित न देखता है तब दुरमनके साथ लड़ कर मर जाता है ॥ १७१ ॥ जये च लभते लक्ष्मीं मृतेनापि सुराङ्गनाम् । क्षणविध्वंसिनः कायः, का चिन्ता मरणे रणे?'॥ १७२॥ और विजय होने पर स्वामित्व और मरने पर स्वर्ग मिलता है, और यह काया क्षणभंगुर है फिर संत्राममें मरनेकी क्या चिंता है ?'॥ १७२॥

एतचिन्तयित्वा संजीवक आह-'भो भित्र ! कथमसौ मां जिघां-सुर्ज्ञातव्यः ?'। दमनको त्र्ते—'यदासौ पिङ्गलकः समुन्नतलाङ्गल उन्नतचरणो विवृतास्यस्त्वां पश्यित तदा त्वमेव स्वविक्रमं दर्शियष्यसि।

यह सोच कर संजीवक बोला-'हे मित्र ! वह मुझे मारने वाला कैसे समझ पड़ेगा?' तब दमनकने कहा-'जब यह पिंगलक पूंछ फटकार कर ऊंचे पंजे करके और मुख फाड़ कर देखे तब तुमभी अपना पराक्रम दिखलाना; यतः,—

वलवानिप निस्तेजाः कस्य नाभिभवास्पदम्?। निःशङ्कं दीयते लोकैः पश्य भस्मचये पदम्॥ १७३॥

क्योंकि-तेजहीन बलवान्को कोनसा मनुष्य पराजय नहीं कर सकता है? अर्थात् सब कर सकते हैं। देखो, मनुष्य तेज(बिह्र)हीन राखके ढेरमें निडर हो कर पैर रखते हैं॥ १७३॥

किंतु सर्वमेतत्सुगुप्तमनुष्ठातव्यम् । नो चेन्न त्वं नाहम्' इत्युक्त्वा दमनकः करटकसमीपं गतः । करटकेनोक्तम्—'किं निष्पन्नम् ?' दमनकेनोक्तम्—'निष्पन्नोऽसावन्योन्यभेदः ।' करटको जूते— 'कोऽत्र संदेहः ?

परन्तु यह सब बात गुप्त ही रखने योग्य है। नहीं तो न तुम और न में यह कह कर दमनक करटकके पास गया। तब करटकने पूछा-'क्या हुआ ?' दमनकने कहा-'दोनोंके आपसमें फूट फैल गई।' करटक बोला-'इसमें क्या संदेह है? यतः,—

वन्धुः को नाम दुष्टानां कुप्यते को न याचितः।

को न दृष्यति वित्तेन कुकृत्ये को न पण्डितः ?॥ १७४॥ क्योंकि—दुष्टोंका कोन वन्धु है ? माँगनेसे कोन नहीं कोधित होता है ? धन (पाने) से कौनसा मनुष्य घमंड नहीं करता है ? और बुरा काम करनेमें कोनसा मनुष्य चर्त है ?॥ १७४॥

थत्यञ्च,—

दुर्नुत्तः कियते धूर्तैः श्रीमानात्मविवृद्धये । किं नाम खलसंसर्गः कुरुते नाश्रयाशवत् ?'॥ १७५॥

और दूसरे-धूर्त मनुष्य अपनी बढ़तीके लिये धनवान्को दुराचारी कर देते हैं, इसलिये दुर्घोका सहवास अभिके समान क्या क्या नहीं करता है ? याने वह सक अनर्थोकी जड़ है '॥ १०५॥

ततो दमनकः पिङ्गलकसमीपं गत्वा 'देव! समागतोऽसौ पापा-रायः। ततः सज्जीभूय स्थीयताम्' इत्युक्त्वा पूर्वोक्ताकारं कार-यामासः। संजीवकोऽप्यागत्य तथाविधं विकृताकारं सिंहं दृष्ट्या स्वानुरूपं विक्रमं चकार। ततस्तयोर्युदे संजीवकः सिंहेन व्यापादितः।

तय दमनकने पिंगलकके पास जा कर—'महाराज! वह पापी आ पहुँचा है, इसलिये सम्हाल कर बैठ जाइये'—यह कह कर पहले जताए हुए आकारको करा दिया. संजीवकने भी आ कर वैसेही बदली हुई चेष्टा वाले सिंहको देख कर अपने योग्य पराकम किया। फिर उन दोनोंकी लड़ाईमें संजीवकको सिंहने मार डाला।

अथ संजीवकं सेवकं पिङ्गलको व्यापाच विश्रान्तः सशोक इव तिष्ठति । बूते च—'किं मया दारुणं कर्म छतम् ?

पीछे सिंह, संजीवक सेवकको मार कर थका हुआ और शोकका-सा मारा बैठ गया। और बोला-'कैसा मेंने दुष्ट कर्म किया है ?

यतः,--

परैः संभुज्यते राज्यं खयं पापस्य भाजनम् । धर्मातिकमतो राजा सिंहो इस्तिवधादिव ॥ १७६ ॥

क्योंकि—राजा, हाथीके मारनेसे सिंहके समान धर्मका उहंघन करनेसे आप केवल पापका भागी बनता है और राज्यका सुख तो दूसरेही भोगते हैं॥ १७६॥ अपरं च,-

भूम्येकदेशस्य गुणान्वितस्य भृत्यस्य वा बुद्धिमतः प्रणाशः । भृत्यप्रणाशो मरणं नृपाणां नृष्टापि भूमिः सुलभा, न भृत्याः'॥ १७७॥

और दूसरे-राज्यके एक दुकड़ेका और वुद्धिमान तथा गुणवान सेवकका इन दोनोंके नाशसे भी राजाओंको सेवकका नाश मरणके समान है, क्योंकि भूमि नष्ट हुईभी सहजर्मे मिल सकती है परन्तु सेवक नहीं मिल सकते हैं'॥ १७७॥

दमनको बूते—'खामिन् ! कोऽयं नूतनो न्यायो यदरातिं हत्वा संतापः कियते ?

दमनक बोला—'खामी ! यह कोनसा नया न्याय है कि शत्रुको मार कर पछ-तावा करते हो ?

तथा चोक्तम्,—

पिता वा यदि वा भ्राता पुत्रो वा यदि वा सुद्धत्। प्राणच्छेदकरा राज्ञा द्वन्तव्या भृतिसिच्छता॥ १७८॥

जैसा कहा है—संपत्तिको चाहने वाले राजाको प्राणका नाश करने वाला पिता हो, या भाई हो, पुत्र हो, अथवा मित्र हो, मार देना चाहिये॥ १७८॥ अपि च.—

> घर्मार्थकामतत्त्वज्ञो नैकान्तकरुणो भवेत्। न हि हस्तस्थमप्यन्नं क्षमावान् भक्षितुं क्षमः॥ १७९॥

और मी-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनके सारको जानने वाळे पुरुषको अत्यंत दयाळ नहीं होना चाहिये; क्योंकि क्षमाग्रील पुरुष हाथ पर रक्के हुए भी भोजनको नहीं खा सकता है ॥ १७९ ॥

किं च,—

क्षमा रात्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूषणम् । अपराधिषु सत्त्वेषु नृपाणां सैव दूषणम् ॥ १८० ॥

और-शत्रु तथा मित्र पर क्षमा करना केवल तपखियोंका ही भूषण है, और राजाओंका अपराध करने वाले प्राणियों पर क्षमा करना तो दूषणही है ॥१८०॥ अपरं च,-

राज्यलोभादहंकारादिच्छतः स्वामिनः पदम्। प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं जीवोत्सर्गो न चापरम्॥ १८१॥

और दूसरे-राज्यके लोभसे अथवा अहंकारसे खामीके पदको चाहने वाले सेवकका, उस पापको नाश करनेमें प्राणोंका त्यागही एक प्रायश्वित्त है, और दूसरा कोई नहीं है ॥ १८९ ॥

अन्यच,—

राजा घृणी ब्राह्मणः सर्वभक्षः स्त्री चावशा दुष्प्रकृतिः सहायः। प्रष्यः प्रतीपोऽधिकृतः प्रमादी त्याज्या इमे यश्च कृतं न वेत्ति॥ १८२॥

और अलन्त दयाल राजा, सर्वभक्षी अर्थात् अलंत लोमी ब्राह्मण, अवश ह्मी, बुरी प्रकृति वाला सहायक, उत्तर देने वाला नोकर, असावधान अधिकारी, और पराये उपकारको नहीं मानने वाला—ये लागनेके योग्य हैं ॥ १८२ ॥ विद्योपतश्चर—

सत्यानृता सपरुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरिप चार्थपरा वदान्या। नित्यव्यया प्रचुररत्नधनागमा च वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा'॥ १८३॥

और विशेष करके-राजाकी नीति, कभी सची, कभी झूठी, कभी कड़ी, कभी नरम, कभी हिंसा करने वाली, कभी दयालु, कभी धन लेने वाली, कभी उदार, कभी सदा व्यय करने वाली, कभी कनेक रत्न और धनको इकठ्ठा करने वाली, वेश्याके समान बहुत प्रकारकी हैं'॥ १८३॥

इति दमनकेन संतोषितः पिङ्गलकः खां प्रकृतिमापन्नः सिंहासने समुपविष्टः । दमनकः प्रहृष्टमनाः 'विजयतां महाराजः, शुभमस्तु सर्वजगताम्' इत्युक्तवा यथासुखमवस्थितः ।

इस प्रकार जब दमनकने संतोष दिलाया तब पिंगलकका जीमें जी आया और सिंहासन पर बैठा। दमनक प्रसन्न चित्त हो कर "जय हो महाराजकी, सब संसारका कल्याण हो" यह कह कर आनन्दसे रहने लगा। विष्णुशर्मोवाच—'सुहद्भेदः श्रुतस्तावद्भवद्भिः।' राजपुत्रा ऊचुः—'भवत्प्रसादाच्छुतः। सुखिनो भूता वयम्।'

विष्णुशर्मा बोळे—'आपने सुहृद्भेद सुन लिया ?' राजकुमार बोळे-'आपकी कृपासे सुना और हम बहुत सुखी हुए।'

विष्णुशर्माऽब्रवीत्—'अपरमपीदमस्तु— सुद्दे दस्तावद्भवतु भवतां शत्रुनिलये

खलः कालाकृष्टः प्रलयमुपसर्पत्वहरहः । जनो नित्यं भूयात् सकलसुखसंपत्तिवसतिः

कथारामे रम्ये सततमिह वालोऽपि रमताम्'॥ १८४॥

इति हितोपदेशे सुहद्भेदो नाम द्वितीयः कथासंग्रहः समाप्तः !

विष्णुशर्मा बोले-'यह औरभी हो-आपके शत्रुओंके घरमें मित्रोंमें फूट हो, दुए जन कालके वशमें पढ़ कर प्रतिदिन नष्ट हो, प्रजा आपके राज्यमें सदा सब सुख और संपत्तिकी खान हो, और इस रमणीय, हितोपदेशके नीतिकथा रूपी उपवनमें बालक हमेशा रमण करें'।। १८४॥

पं॰ रामेश्वरभट्टका किया हुआ हितोपदेश श्रंथके सुहृद्भेद नामक दूसरे भागका भाषा अनुवाद समाप्त हुआ. शुभम्.

# हितोपदेशः

~0:0:0:0·0·

### विग्रहः

पुनः कथारम्भकाले राजपुत्रा ऊचुः—'आर्य! राजपुत्रा चयम्। तद्विग्रहं श्रोतुं नः कुतृहलमस्ति।' विष्णुशर्मणोक्तम्— 'यदेव भवद्भ्यो रोचते कथयामि। विग्रहः श्रूयतां यस्यायमाद्यः स्टोकः—

फिर कथाके आरंभके समय राजपुत्रोंने कहा-'गुरुजी! हम राजकुमार हैं। इसिलिये विग्रह सुननेकी इच्छा है।' विष्णुशर्माने कहा-'जो आपको अच्छा लगे बही कहता हूं। विग्रह सुनिये कि जिसका पहला वाक्य यह है—

हंसैः सह मयूराणां विद्यहे तुल्यविक्रमे।

विश्वास्य विश्वास हंसाः काकैः स्थित्वाऽरिमन्दिरे'॥१॥ हंसोंके साथ मोरोंके तुल्य पराक्रमके युद्धमें कौओंने शत्रुके गढ़में रह कर और विश्वास उपजा कर हंसोंको ठगा'॥१॥ राजपुत्रा ऊच्चः—'कथमेतत् ?'। विष्णुशर्मा कथयति— राजपुत्र बोह्रे—'यह कहानी कैसे है ?' विष्णुशर्मा कहने लगे—

#### कथा १

## [ राजहंस, मोर और उनके मन्त्री आदिकी कहानी ? ]

अस्ति कर्पूरद्वीपे पद्मकेलिनामधेयं सरः।तत्र हिरण्यगर्भो नाम राजहंसः प्रतिवसति। स च सर्वेर्जलचरपक्षिभिर्मिलित्वा पक्षिराज्येऽभिषिकः।

कर्पूरद्वीपमें पद्मकेलि नाम एक सरोवर है, वहाँ हिरण्यगर्भ नाम एक राजहंस रहता था और सब जलचारी पक्षियोंने मिल कर उसे पक्षियोंके राज्य पर राज-तिलक किया था।

यतः,--

यदि न स्यान्नरपतिः सम्यङ्गेता ततः प्रजा। अकर्णधारा जलधौ विष्ठवेतेह नौरिव ॥ २॥ क्योंकि—जो संसारमें अच्छा प्रजापालक राजा न हो तो प्रजा, समुद्रमें कर्णधार (खेवटिये) से रहित नावके समान डूब जाती है ॥ २ ॥ अपरं च,—

प्रजां संरक्षति नृपः सा वर्धयति पार्थिवम् । वर्धनाद्रक्षणं श्रेयस्तद्भावे सद्प्यसत् ॥ ३॥

और दूसरे-राजा प्रजाकी रक्षा करता है और वह (प्रजा) कर आदि दे कर राजाको बढ़ाती है, बढ़ानेसे रक्षा कल्याणकारी है, और रक्षाके विना सचमुच होनाभी नहीं होनेके समान है ॥ ३ ॥

पकदाऽसौ राजहंसः सुविस्तीर्णकमलपर्यक्के सुखासीनः परिवारपरिवृतस्तिष्ठति । ततः कुतिश्चिद्देशादागत्य दीर्घमुखो नाम
वकः प्रणम्योपविष्टः। राजोवाच-'दीर्घमुख! देशान्तरादागतोऽसि।वार्ता कथय।' स ब्र्ते—'देव! अस्ति महती वार्ता। तां वकुं
सत्वरमागतोऽहम्। श्रूयताम्,—अस्ति जम्बुद्धीपे विन्ध्यो नाम
गिरिः। तत्र चित्रवर्णो नाम मयूरः पक्षिराजो निवसति ।
तस्यानुचरश्चरद्भिः पिक्षिभिरहं दग्धारण्यमध्ये चरन्नवलोकितः
पृष्टश्च—'कस्त्वम् ? कुतः समागतोऽसि ?' तदा मयोक्तम्—
'कर्णूरद्वीपस्य राजचकवर्तिनो हिरण्यगर्भस्य राजहंसस्यानुचरोऽहम्। कौतुकाद्देशान्तरं द्रष्टुमागतोऽसि।' एतच्छुत्वा पिक्षिमिकक्तम्-'अनयोर्देशयोः को देशो भद्रतरो राजा च?'। मयोक्तम्—
'आः! किमेवमुच्यते ? महदन्तरम्। यतः कर्णूरद्वीपः स्वर्ग एव,
राजहंसश्च द्वितीयः स्वर्गपतिः। अत्र मरुखले पतिता यूर्य
किं कुरुथ ? असाद्देशे गम्यताम्।' ततोऽसाद्वचनमाकण्यं सर्वे
सकोपा वभूवुः।

एक दिन वह राजहंस सुन्दर बिछे हुए कमलके आसन पर सुखसे बैठा हुआ था और चारों तरफ उसका परिवार बैठा था। इसके बाद किसी देशसे आकर दीर्घमुख नाम बगुला प्रणाम करके बैठ गया। राजा बोला-'हे दीर्घमुख! तू कोनसे प्रदेशसे आया है? समाचार सुना।' वह बोला-'महाराज! एक बढ़ी बात है। उसके सुनानेके लिये तुरंत में आया हूँ। सुनिये-जंबूद्वीपमें विंध्य नाम पहाड़ है। वहाँ चित्रवर्ण नाम मोर-पिंस्योंका राजा रहता है। उसके चुगते हुए

अनुचर पिक्षयोंने मुझे दग्ध नाम वनमें चुगते देखा, और पूछा-'तू कोन है? कहाँसे आया है?' तब मैंने कहा-'कर्प्रद्वीपके चक्रवर्ती राजा हिरण्यगर्भ राज-हंसका में अनुचर हूँ। अभिलाषासे नये देश देखनेको आया हूँ।' यह सुन कर पिक्षयोंने कहा-'इन दोनों देशोंमेंसे कोनसा देश तथा राजा अच्छा है?' मैंने कहा-'अजी! क्यों ऐसे कहते हो? इन दोनोंमें बड़ा अन्तर है, क्योंकि कर्प्रद्वीप मानों खर्गही है, और राजहंस मानों दूसरा इन्द्र है। इस मारवाइ देशमें पड़े हुए तुम क्या करते हो? हमारे देशमें चलो।' तब मेरी बात सुन कर सब कोधित हो गये।

तथा चोक्तम्,—

पयःपानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम् । उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ॥ ४ ॥

जैसा कहा है कि — सांपोंको दूध पिलाना केवल जहरको बढाना है, मूर्खोंको उपदेश करना भी कोध बढानेके लिये है, शान्तिके लिये नहीं; अर्थात् सांपको दूध पिलाना जैसा विषको बढाने वाला है वैसाही मूर्खको किया हुआ उपदेश कोधको बढाने वाला है; शांति करने वाला नहीं ॥ ४ ॥

अन्यच्च,---

विद्वानेचोपदेष्टव्यो नाविद्वांस्तु कदाचन । वानरानुपदिश्याथ स्थानभ्रष्टा ययुः खगाः' ॥ ५ ॥ और दूसरे-बुद्धिमान्कोही उपदेश करना चाहिये, मूर्खको कमी न करे, जैसे पक्षी बन्दरोंको उपदेश करनेसे स्थान छोड़ कर चल्ले गये'॥ ५ ॥

राजोवाच—'कथमेतत् ?'। दीर्घमुखः कथयति— राजा बोला—'यह कथा कैसे है ?' दीर्घमुख कहने लगा—

### कथा २

[ पक्षी और बंदरोंकी कहानी २ ]

'अस्ति नर्मदातीरे विशालः शाल्मलीतकः। तत्र निर्मितनीड-कोडे पक्षिणो निवसन्ति सुखेन। अथैकदा वर्षासु नीलपटलैरा-वृते नमस्तले धारासारैमें हती वृष्टिर्वभूव। ततो वानरांश्च तक्तलेऽविश्वताञ्शीताकुलान् कम्पमानानवलोक्य कृपया पक्षिमिक्कम्—'भो भो वानराः! श्रणुत,— 'नर्मदाके तीर पर एक वड़ा सेमरका ग्रक्ष है। उस पर पक्षी घोंसला बना कर उसके भीतर, मुखसे रहा करते थे। फिर एक दिने बरसादमें नीले नीले बादलों से आकाशमंडलके छा जाने पर बड़ी बड़ी बूँदोंसे मूसलधार मेघ बरसने लगा और फिर ग्रक्षके नीचे बैठे हुए बन्दरोंको ठंडीके मारे थर थर काँपते हुए देख कर पक्षियोंने दयासे विचार कहा—'अरे भाई बन्दरों! मुनो,—

## असाभिर्निर्मिता नीडाश्चञ्चमात्राहतैस्तृणैः। हस्तपादादिसंयुक्ता यूयं किमिति सीदथ ?'॥६॥

हमने केवल अपनी चोंचोंसे इकट्ठे किये हुए तिनकोंसे घोंसले बनाये हैं, और तुम तो हाथ, पाँव आदिसे युक्त हो कर फिर ऐसा दुःख क्यों भोगते हो ?'॥

तच्छुत्वा वानरैर्जातामपेंरालोचितम्—'अहो! निर्वातनीडगर्भावस्थिताः सुखिनः पक्षिणोऽस्मान्निन्दिन्तः । भवतु तावहृष्टेहपशमः।' अनन्तरं शान्ते पानीयवर्षे तैर्वानरैर्वृक्षमारुद्य सर्वे
नीडा भग्नास्तेषामण्डानि चाधः पातितानि। अतोऽहं ब्रवीमि—
"विद्वानेवोपदेष्ट्यः" इत्यादि।' राजोवाच—'ततस्तैः किं कृतम्?'
वकः कथयति—'ततस्तैः पिक्षिभिः कोपादुक्तम्—'केनासौ राजहंसो राजा कृतः?'। ततो मयोपजातकोपेनोक्तम्—'युष्मदीयमयूरः केन राजा कृतः ?' एतच्छुत्वा ते सर्वे मां हन्तुमुद्यताः।
ततो मयापि स्रविक्रमो द्शितः।

यह युन वन्दरोने झुँझला कर विचारा—'अरे! पवनरहित घोंसलों के भीतर वैठे हुए युखी पक्षी हमारी निन्दा करते हैं, करने दो। जब तक वर्षा बंद हो बाद जब पानीका बरसना बंद हो गया तब उन बन्दरोंने पेड पर चढ़ कर सब घोंसले तोड़ डाले, और उन्हों के अंडे नीचे गिरा दिये, इसलिये में कहता हूँ—"बुद्धिमान्कोही उपदेश करना चाहिये" इल्लादि। राजा बोला—'तब उन्होंने क्या किया?' बगुला कहने लगा—िकर उन पक्षियोंने को घसे कहा—'किसने इस राज-हंसको राजा बनाया है?' तब मैंने झुँझला कर कहा—'तुम्हारे मोरको किसने राजा बनाया है?' यह युन कर वे सब मुझे मारनेको तयार हुए। तब मैंनेभी अपना पराकम दिखाया।

यतः,--

'अन्यदा भूषणं पुंसां क्षमा लज्जेव योषिताम्। पराक्रमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव'॥ ७॥

क्योंकि-रितकालको छोड़ कर ह्यियोंको लजा जैसा अलंकार ि वैसाही पराजयसे भिन्न समयमें पुरुष को क्षमा आभूषण है, और पराजयके समय, रितकालमें ब्रियोंको निर्लजताके समान, पराकमही प्रशंसाके योग्य है'। ७॥

राजा विहस्याह—

'आत्मनश्च परेषां च यः समीक्ष्य वलावलम् । अन्तरं नैव जानाति स तिरस्त्रियतेऽरिभिः॥ ८॥

राजा हँस कर बोला—'जो अपनी और शत्रुओंकी निर्वलता और सालता विचार कर, अंतर नहीं जानता है उसका शत्रु तिरस्कार (पराजय) करों हैं; अर्थात् अपना और शत्रुका बलाबल जानना विद्वान्को अत्यावश्यक है ॥ ८॥ अन्यच्च.—

> सुचिरं हि चरन्नित्यं क्षेत्रे सस्यमबुद्धिमान् । द्वीपिचर्मपरिच्छन्नो वाग्दोषाद्वर्दभो हतः'॥ ९॥

और दूसरे—जैसे अनाजके खेतमें बहुत दिन तक नित्य नाज चरता हुआ मुर्ख गथा बाघम्बर ओढ़े हुए वाणीके दोषसे अर्थात् रेंकनेसे मारा गया'॥ ९॥

वकः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। राजा कथयति — वगुला पूछने लगा—'यह कथा कैसे है ?' राजा कहने लगा।—

## कथा ३

## [ वाषंवर ओढा हुआ घोवीका गधा और खेतवालेकी कहानी ३ ]

'अस्ति हस्तिनापुरे विलासो नाम रजकः । तस्य गर्दभो-ऽतिवाहनाहुर्वलो मुमूर्पुरिवाभवत् । ततस्तेन रजकेनासौ व्याघ्रचर्मणा प्रच्छाचारण्यसमीपे सस्यक्षेत्रे नियुक्तः । ततो दृरात्तमवलोक्य व्याघ्रबुद्ध्या क्षेत्रपतयः सत्वरं पलायन्ते । अथैकदा केनापि सस्यरक्षकेण धूसरकम्बलकृततनुत्राणेन धनुः- काण्डं सज्जीकृत्यानतकायेनैकान्ते स्थितम् । तं च दूराहृष्ट्वा गर्दभः पुष्टाक्को यथेष्टसस्यभक्षणजातवलो गर्दभोऽयमिति मत्वोचैः शब्दं कुर्वाणस्तद्भिमुखं धावितः । सस्यरक्षकेण चीत्कारशब्दानिश्चित्य गर्दभोऽयमिति लीलयेव व्यापादितः । अतोऽहं व्यीमि—"सुचिरं हि चरित्रत्यम्" इत्यादि' ॥ दीर्घमुखो बूते—ततः पिक्षिभिक्तम्—'अरे पाप दुष्ट वक! असाकं भूमो चरन्नसाकं स्वामिनमधिक्षिपसि ? तत्र क्षन्तव्यमिदानीम्' इत्युक्त्वा सर्वे मां चञ्चभिह्त्वा सकोपा ऊच्चः—'पश्य रे मूर्खं ! स हंसस्तव राजा सर्वथा मृदुः। तस्य राज्याधिकारो नास्ति। यत एकान्तमृदुः करतलस्थमप्यर्थं रिक्षतुमक्षमः स कथं पृथिचीं शास्ति ? राज्यं वा तस्य किम् ? किंतु त्वं च कृपमण्डूकः। तेन तदाश्रयमुपदिशसि।

'हस्तिनापुरमें एक विलास नाम धोवी रहता था। उसका गधा अधिक बोझ ढौनेसे दुवला मरासू-सा हो गया था। फिर उस धोबीने इसे वाघकी खाल ओढ़ा कर वनके पास नाजके खेतमें रख दिया। फिर दूरसे उसे देख कर और बाघ समझ, खेत बाले शीघ्र भाग जाते थे। इसके अनन्तर एक दिन कोई खेतका रखवाला धृसर रंगका कंवल ओड़े हुए धनुष वाण चड़ा कर शरीरको नौदा कर एकांतमें वैठ गया। उधर मन माना अन्न चरनेसे बलवान, तथा संबयाया हुआ गधा उसे देख कर और गधा जान कर ढेंचू ढेंचू खरसे रेंकता हुआ उसके सामने दौड़ा। तव खेतवालेने, रेंकनेके शब्दसे इसको गधा निश्चय करके सहजमेंही मार डाला। इसलिये में कहता हूँ-"बहुत काल तक चरता हुआ" इत्यादि । दीर्घमुख बोला-फिर पक्षियोंने कहा-'अरे पापी दुष्ट बगुले ! तू हमारी भूमिमें चुग कर हमारेही खामीकी निन्दा करता है ? इसलिये अब क्षमा करनेके योग्य नहीं है।' यह कह कर सब मुझे चोंचोंसे मार कर कोधसे बोले-'अरे मूर्ख ! देख, वह इंस तेरा राजा सब प्रकारसे भोला है, उसकी राज्यका अधिकार नहीं है। क्योंकि निरा भोला हथेली पर धरे हुए धनकीभी रक्षा नहीं कर सकता है। वह कैसे पृथ्वीका राज्य करता है ? अथवा उसका राज्यही क्या है ? वरन तूमी कुएका मेंद्रक है। इसलिये उसके आश्रयका उपदेश करता है।

ऋणु,—

सेवितव्यो अहाबुक्षः फलच्छायासमन्वितः । यदि दैवात्फलं नास्ति च्छाया केन निवार्यते? ॥ १०॥

सुन,—फल और छात्रासे युक्त वहे दृक्षकी सेवा करनी चाहिये। जो भाग्यसे फल (प्राप्य) नहीं है तो छायाको कौन भला दूर कर सकता है १ ॥ १०॥ अन्यज्ञ.—

हीनसेवा न कर्तव्या कर्तव्यो सहदाश्रयः। पयोऽपि शौण्डिकीहस्ते वारुणीत्यभिषीयते ॥ ११॥

और दूसरे—नीचकी सेवा नहीं करनी चाहिये, वडे पुरुषोंका आश्रय करना चाहिये, जैसे कलारिनके हाथमें दूधकोभी लोग वारुणी ( शराव ) समझते हैं ११ अन्यज्ञ.—

> महानष्यस्पतां याति निर्गुणे गुणविस्तरः। आधाराधेयभावेन गजेन्द्र इव दर्पणे॥१२॥

और गुणहीनमें बड़ा गुणका कहना भी लघुताको प्राप्त होता है, जैसे औधार और अधियभावसे दर्पणमें हाथीका प्रतिबिंच छोटा दीखता है ॥ १२ ॥ विशेषतश्च,—

> व्यपदेशेऽपि सिद्धिः खादतिशक्ते नराधिषे । शक्षिनो व्यपदेशेन शशकाः सुख्यासते'॥ १३॥

और विशेष करके राजाके सबल होने पर उसके छल(बहाने)सेमी कार्य छिछ हो जाता है। जैसे चन्द्रमाके छल(बहाने)से खरगोश सुखसे रहने लगे' ॥ १३॥

मयोक्तम्—'कथमेतत् ?'। पक्षिणः कथयन्ति— मैंने कहा–'यह कथा कैसी है ?' पक्षी कहने लगे।—

#### कथा ४

[ हाथियोंका बुंड और ब्रुंडे शशककी कहानी ४ ]

'कदाचिदपि वर्षासु वृष्टेरभावाचृषातों गजयूथो यूथपतिमाह—'नाथ!कोऽभ्युपायोऽस्माकं जीवनाय? नास्ति श्चद्रजनत्नां

१ जिसमें वस्तु रक्खी जाय. २ वस्तु

निमज्जनस्थानम् । वयं च निमज्जनस्थानाभावान्मृतार्हा इव ।
किं कुर्मः? क यामः?'। ततो हस्तिराजो नातिदूरं गत्वा निर्मलं हदं दिशंतवान् । ततो दिनेषु गच्छत्सु तत्तीरावस्थिता गजपादाहितिभिश्चर्णिताः श्चद्रदाद्याकाः।' अनन्तरं शिलीमुखो नाम शशकश्चिन्तयामास—'अनेन गजयूथेन पिपासाकुलितेन प्रत्यहमत्रागन्तव्यम्। अतो विनश्यत्यसात्कुलम्।' ततो विजयो नाम वृद्धशशकोऽवदत्—'मा विपीदत । मयात्र प्रतीकारः कर्तव्यः।' ततोऽसौ प्रतिकाय चलितः। गच्छता च तेनालोचिन्तम्—'कथं गजयूथसमीपे स्थित्वा वक्तव्यम्?

किसी समय वर्षाके मोसममें वर्षा न होनेसे प्यासके मारे हाथियोंका झंड अपने खामीसे कहने लगा—'हे खामी! हमारे जीनेके लिये अब कौनसा उपाय है ? छोटे छोटे जन्तुओंको नहानेके लिये भी स्थान नहीं है । और हम तो स्नानके लिये स्थान न होनेसे मरेके समान हैं । क्या करें ? कहाँ जायँ ?' हाथियोंके राजाने समीपही जो एक निर्मल सरोवर था वहां जा कर दिखा दिया। फिर कुछ दिन बाद उस सरोवरके तीर पर रहने वाले छोटे छोटे शशक हाथियोंके पैरोंकी रेलपेलसे खुँद गये। पीछे शिलीमुख नाम शशक सोचने लगा—'प्यासके मारे यह हाथियोंका झुंड, यहाँ निल्य आवेगा, इसलिये हमारा कुल तो नष्ट हो जायगा'. फिर विजय नाम एक बूढ़े शशकने कहा—'खेद मत करो। में इसका उपाय कहँगा। फिर वह प्रतिज्ञा करके चला गया। और चलते चलते इसने सोचा—'कैसे हाथियोंके झुंडके पास खड़े हो कर बात चीत करनी चाहिये ?

यतः,—

स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिघ्ननिप भुजंगमः। पालयन्नपि भूपालः प्रहसन्नपि दुर्जनः॥ १४॥

क्योंकि—हाथी (स्पर्शसेभी) छूताही, साँप स्ंघताही, राजा रक्षा करता हुआभी, और दुर्जन हँसता हुआभी मार डालता है ॥ १४ ॥ अतोऽहं पर्वतिशिखरमारु यूथनाथं संवादयामि ।' तथाऽजुष्ठिते यूथनाथ उवाच—'कस्त्वम् ?, कुतः समायातः ?'। स जूते—'शराकोऽहम्। भगवता चन्द्रेण भवदन्तिकं प्रेषितः।' यूथपित-राह—'कार्यमुच्यताम्।'

इसिलये में पहाइकी चोटी पर बैठ कर झुंडक खामीसे अच्छी प्रकारसे बोढूँ।' ऐसा करने पर झुंडका खामी बोला—'तू कौन है ? कहाँसे आया है ?' वह बोला-'में शशक हूँ। भगवान् चन्द्रमाने आपके पास मेजा है।' झुंडके खामीने कहा—'क्या काम है बोल।'

विजयो बृते-

'उद्यतेष्विप रास्त्रेषु दूतो वदति नान्यथा । सदैवांवध्यभावेन यथार्थस्य हि वाचकः ॥ १५॥

विजय बोला—'मारनेके लिये शस्त्र उठाने पर भी दूत अनुचित नहीं करता है, क्योंकि सब कालमें नहीं मारे जानेसे (मृत्युकी भीति न होनेसे) वह निश्चय करके सची ही बात बोलने वाला होता है॥ १५॥

तदहं तदाश्रया व्रवीमि । श्र्णु, यदेते चन्द्रसरोरक्षकाः शशकास्त्वया निःसारितास्तद्गुचितं कृतम् । ते शशकाश्चिरमसाकं
रिक्षताः । अत एव मे शशाङ्क इति प्रसिद्धिः ।' एवमुक्तवित दूते
यूथपितभयादिदमाह—'प्रणिधेष्ठि । इदमञ्चानतः कृतम् । पुनर्न
कर्तव्यम् ।' दूत उवाच—'यद्येवं तद्रत्र सरित कोपात्कम्पमानं भगवन्तं शशाङ्कं प्रणम्य प्रसाद्य गच्छ ।' ततो रात्रो
यूथपितं नीत्वा जले चश्चलं चन्द्रविम्वं दर्शयित्वा यूथपितः
प्रणामं कारितः । उक्तं च तेन—'देव! अञ्चानाद्वेनापराधः
कृतः, ततः क्षम्यताम् । नैवं वारान्तरं विधास्यते' इत्युक्तवा
प्रस्थापितः । अतोऽहं व्रवीमि—''व्यपदेशेऽपि सिद्धिः स्यात्''
इति । ततो मयोक्तम्—'स प्वास्त्रम्भू राजहंसो महाप्रतापोऽतिसमर्थः।त्रेलोक्यस्यापि प्रभुत्वं तत्र युज्यते, किं पुना राज्यम्?'
इति । तदाऽदं तैः पिक्षिभिः 'दुष्ट! कथमसम्ब्र्मो चरित ?' इत्यभिधाय राजश्चित्रवर्णस्य समीपं नीतः । ततो राज्ञः पुरो मां

१ 'साधुर्वा यदि वाऽसाधुः परैरेष समर्पितः । ब्रुवन् परार्थं परवान् न दृतो वधमर्हति' (सं. का. ५२-२१)

भावार्थ यह है कि, दूत पराया ( एवं दूसरेका आशावश ) होनेसे भला-बुरा बोलने पर भी वह सदैव अवध्य है.

अद्दर्य तैः प्रणम्योक्तम्—'देव! अवधीयतामेष दुष्टो बको यदस्सद्देशे चरक्षणि देवपादानिधिक्षणित।' राजाह—'कोऽयम्? कृतः समायातः?'। त ऊचुः—'हिरण्यगर्भनाम्नो राजहंसस्यानुः चरः कर्णूरद्वीपादागतः?'। अधाहं गृन्नेण मन्त्रिणा पृष्टः—'कस्तत्र मुख्यो मन्त्री?' इति। मयोक्तम्—'सर्वशास्त्रार्थपारगः सर्वन्नो नाम चक्रवाकः।' गृन्नो त्रृते—'युज्यते, खदेशजोऽसो।

इसलिये में उनकी आज्ञासे कहता हूँ। सुनिये, जी ये चन्द्रमाके सरोवरके रखनाले शशकोंको आपने निकाल दिया है यह अनुचित किया। वे शशक इमारे बहुत दिनसे रक्षित हैं इसीलिये मेरा नाम "शशांक" प्रसिद्ध है। इतके ऐसा कहतेही हाथियोंका खामी भयसे यह बोला-'सोच लो, यह बात अनजानपन की है। फिर नहीं कहँगा।' दूतने कहा-'जो ऐसा है तो इस सरोवरमें कोधसे काँपते हुए भगवान चन्द्रमाजीको प्रणाम कर, और प्रसन्न करके चला जा। फिर रातको झुंडके खामीको ले जा कर और जलमें हिलते हुए चन्द्रमाके गोलेको दिखवा कर झुंडके खामीसे प्रणाम कराया और इसने कहा-'हे महाराज ! भूलसे इसने अपराध किया है इसलिये क्षमा कीजिये, फिर दूसरी वार नहीं करेगा', यह कह कर जिदा किया। इसलिये में कहता हूँ-"छलसेभी काम सिद्ध हो जाता है।" फिर मैंने कहा-'वह हमारा खामी राजहंस तो वहा प्रतापी और अखन्त समर्थ है। तीनों लोककीभी प्रभुता उसके योग्य है, फिर यह राज्य क्या है ? तब वे पक्षी मुझे "हे दुष्ट ! हमारी भूमिमें क्यों वसता है ?" यह कह कर चित्रवर्ण राजाके पास छे गये। फिर राजाके सामने मुझे दिखला कर उन्होंने प्रणाम करके कहा-'महाराज! ध्यान दे कर सुनिये। यह दुष्ट वगुला इमारे देशमें वसता हुआभी आपकी निन्दा करता है।' राजा वोला-'यह कौन है ? कहाँसे आया है ?' व कहने लगे-'हिरण्यगर्भ नाम राजहंसका अनुचर कर्पूरद्वीपसे आया है' । फिर गिद मंत्रीने मुझसे पूछा-'वहाँ मुख्य मंत्री कौन है ?' मैंने कहा-'सब शास्त्रोंको पढ़ा हुआ सर्वज्ञ नाम चक्रवा है।' गिद्ध बोला-ठीक है। वह खदेशी है;

यतः,—

खदेशजं कुलाचारं विद्युद्धमुपधाद्यचिम् । मन्त्रक्षमव्यसनिनं व्यभिचारविवर्जितम् ॥ १६ ॥

## -१८] मञ्जीका लक्षण, राजा आदिकोका अप्राप्य चाहना १६५

क्योंकि—खंदेशी, कुलकी रीतिमें निषुण, धर्मशील अर्थात् उत्कोच (रिशवत) आदिको नहीं छेने वाला, विचार करनेमें चतुर, धूत, पान आदि व्यसन तथा व्यभिचारसे रहित ॥ १६॥

> अधीतव्यवहारार्थं मौलं स्थातं निपश्चितम् । अर्थस्योत्पादकं चैव निदश्यानमन्त्रिणं नृपः' ॥ १७ ॥

युद्ध इत्यादि व्यवहारको जानने वाला, कुलीन, विख्यात पण्डित, धन उत्पन्न करने वाला ऐसेको राजा मंत्री बनावै'॥ १७॥

अत्रान्तरे शुकेनोक्तम्—'देव ! कर्पूरद्वीपादयो लघुद्वीपा जम्बु-द्वीपान्तर्गता एव । तत्रापि देवपादानाभेवाधिपत्यम्' । ततो राज्ञाप्युक्तम्—'एवभेव ।

इस अवसरमें तोतेने कहा-'महाराज! कर्पूरद्वीप आदि छोटे छोटे द्वीप जम्बूद्वीपकेही भीतर हैं और वहाँभी महाराजकाही राज्य है।' राजाभी फिर बोला-'ऐसाही है;

यतः,--

राजा मत्तः शिशुक्षेव प्रमादी धनगर्वितः। अप्राप्यमपि वाञ्छन्ति किं पुनर्लभ्यतेऽपि यत्'॥ १८॥ क्योंकि—राजा, विक्षिप्त, वालक, प्रमादी, धन का अहंकारी, ये दुर्लभ वस्तु-कीमी इच्छा किया करते हैं, फिर जो मिल सकती है उसका तो कहनाही क्या है?॥ १८॥

ततो मयोक्तम्—'यदि वचनमात्रेणैवाधिपत्यं सिद्धाति तदा जम्बुद्धीपेऽप्यस्तरमोर्हिरण्यगर्भस्य खाम्यमस्ति।' शुको त्र्ते— 'कथमत्र निर्णयः ?'। प्रयोक्तम्—'संप्राम एव।' राज्ञा विद्दस्यो-कम्—'खलामिनं गत्वा सज्जीकुरु। तदा मयोक्तम्—'खटूतोऽपि प्रश्याप्यताम्।' राजोवाच—'कः प्रयास्यति दौत्येन ? यत एवंभूतो द्ताः कार्यः,-

फिर मैंने कहा कि, जो केवल कहनेचेही राज्य छिछ हो जाता है तो जम्बूद्वीपर्मेमी हमारे खामी हिरण्यगर्भका राज्य है। तोता बोला—'इसमें कैसे निर्णय हो?' सैंने कहा—'संप्रामही है।' राजाने हुँस कर कहा—'अपने खामीको

जा कर तयार कर।' तब मैंने कहा—'अपने दूतकोभी मेजिये।' राजाने कहा-'दूत वन कर कौन जायगा ? क्योंकि ऐसा दूत करना चाहिये;—

भक्तो गुणी शुचिर्दक्षः प्रगल्भोऽव्यसनी क्षमी। ब्राह्मणः परमर्मको दूतः स्यात्प्रतिभानवान्'॥ १९॥

भक्त अर्थात् राजाका हितकारी, गुणवान्, गुद्ध अर्थात् उत्कोच (रिशवत) आदि लाभरहित, कार्यमें चतुर, बोल-चालमें निपुण, द्यूत, पान आदि व्यसनसे रहित, क्षमाश्रील, ब्राह्मण, शत्रुके मेदको जानने वाला और बुद्धिमान् दूत होना चाहिये॥ १९॥

गृभ्रो वदति—'सन्त्येव दूता वहवः। किंतु ब्राह्मण एव कर्तव्यः। सिद्ध बोला-'दूत तो बहुतसे हैं परन्तु ब्राह्मणकोही करना चाहिये।

यतः,—

प्रसादं कुरुते पत्युः संपत्ति नाभिवाञ्छति । कालिमा कालकृटस्य नापैतीश्वरसंगमात्' ॥ २० ॥

क्यों कि-वह खामीको प्रसन्न करता है और संपत्तिको नहीं चाहता है, और जैसे महादेवजीके संगसे विषका काळापन नहीं जाता है वैसेही इसकी भी प्रकृति नहीं वदलती है ॥ २०॥

राजाह—'ततः शुक एव व्रजतु। शुक ! त्वमेवानेन सह गत्वा-स्मद्भिलितं वृहि।' शुको वृते—'यथाशापयति देवः। किंत्वयं दुर्जनो वकः। तदनेन सह न गच्छामि॥

राजा बोला—'फिर तोताही जाय; हे तोते ! तृही इसके साथ वहाँ जा कर हमारा इप्ट (संदेशा) कह दे ।' तोता बोला—'जो आज्ञा श्रीमहाराजकी । पर यह बगुला दुष्ट है । इसलिये इसके साथ नहीं जाऊँगा ।

तथा चोक्तम्,—

खलः करोति दुर्नृतं नृनं फलति साधुषु। दशाननोऽहरत्सीतां वन्धनं स्थान्महोद्धेः॥ २१॥

जैसा कहा है—दुष्ट जो बुराई करता है वह बुराई सचमुच साधुओं पर फलती (असर करती) है, अर्थात् उन्हें दुःख भुगतना पहता है। जैसे रावण सीताको हर छे गया पर समुद्र बाँधा गया॥ २१॥ अपरं च,—

न स्थातव्यं न गन्तव्यं दुर्जनेन समं कचित्। काकसङ्गाद्धतो हंसस्तिष्ठन् गच्छंश्च वर्तकः॥ २२॥'

और दूसरे-दुष्टके साथ कभी न तो बैठना चाहिये और न जाना चाहिये, जैसे कौएके साथ रह कर हंस और उड़ता हुआ बटेर मारे गये'॥ २२॥

राजोवाच-'कथमेतत् ?'। शुकः कथयतिराजा बोला-'यह कथा कैसे है ?' तोता कहने लगा।-

### कथा ५

# [ इंस, कौआ और एक मुसाफिरकी कहानी ५ ]

'अस्त्युज्जयिनीवर्त्मप्रान्तरे प्रश्नतहः। तत्र हंसकाकौ निवसतः। कदाचिद्रीष्मसमये परिश्रान्तः कश्चित्पथिकस्तत्र तहतले धनुः-काण्डं संनिधाय सुप्तः। तत्र क्षणान्तरे तन्मुखाहृक्षच्छायापगता। ततः सूर्यतेजसा तन्मुखं व्याप्तमवलोक्य तहृक्षस्थितेन हंसेन कृपया पक्षौ प्रसार्य पुनस्तन्मुखं छाया कृता। ततो निर्भरनिद्रासुखिना तेन मुखव्यादानं कृतम्। अथ परसुखमसहिष्णुः खंभावदौर्जन्येन स काकस्तस्य मुखे पुरीषोत्सर्गं कृत्वा पलायितः। ततो यात्रदसौ पान्थ उत्थायोध्वं निरीक्षते तावत्तेनावलोकितो हंसः काण्डेन हतो व्यापादितः॥ वर्तककथामपि कथयामि—

'उज्जयिनीके मार्गमें एक पाकदका पेद था। उस पर हंस और काग रहते थे। एक दिन गरमीके समय थका हुआ कोई मुसाफिर उस पेदके नीचे धनुषवाण धरके सो गया। वहाँ थोदी देरमें उसके मुख परसे बृक्षकी छाया उल गई। फिर सूर्यके तेजसे उसके मुखको तचका हुआ देख कर उस पेद पर बैठे हुए हंसने दया विचार पंखोंको पसार फिर उसके मुख पर छाया कर दी। फिर गहरी नींदके आनन्दसे उसने मुख फाइ दिया। पीछे पराये मुखको नहीं सहने वाला वह काग दुष्ट खभावसे उसके मुखमें बीट करके उद गया। फिर जो उस बटोहीने उठ कर ऊपर जब देखा तब हंस दीख पदा, उसे बाण मारा उसे वाणसे मार दिया और वह मर गया॥ मुसाफिरकी कथा भी कहता हूँ।

## क्या ६

[ काक, ग्रसाफिर और एक ग्वालेकी कहानी ६ ]

पकदा भगवतो गरुडस्य यात्राप्रसंगेन सर्वे पक्षिणः समुद्रतीरं गताः। ततः काकेन सह वर्तकश्चितः। अथ गोपालस्य गच्छतो दिधभाण्डाद्वारं वारं तेन काकेन दिध खायते । ततो यावदसौ दिधभाण्डं भूमौ निधायोध्वेमवलोकते तावत्तेन काकवर्तको इष्टौ । ततस्तेन खेदितः काकः पलायितः । वर्तकः स्वभावनिर-पराधो मन्दगतिस्तेन प्राप्तो व्यापादितः। अतोऽहं व्रवीसि-"न स्थातव्यं न गन्तव्यम्" इत्यादि ॥ ततो मयोक्तम्—'भ्रातः शुक्र ! किमेवं व्रवीषि ? मां प्रति यथा श्रीमद्देवस्तथा भवानपि ।' गुकेनोक्तम्-'अस्तवेवम्।

एक समय गरुड़जीकी यात्राके निमित्तसे सब पंक्षी समुद्रके तीर पर गये। फिर कौएके साथ एक मुसाफिरमी चला। पीछे जाते हुए अहीरकी दहीकी हाँडीमेंसे वार बार कौआ दही खाने लगा। फिर जब इसने दहीकी हाँडीकी घरती पर रख कर ऊपर देखा तब उसको कौआ और बटेर दीख पड़े। फिर उससे खदेश हुआ कौआ उड़ गया। और खभावसे अपराधहीन हाँछे हाँछे जाने वाले मुसाफिरको उसने पकड़ लिया और मार डाला। इसलिये में कहता हूँ-"न बैठना चाहिये और न जाना चाहिये" इलादि । फिर मैंने कहा-'भाई तोते! क्यों ऐसे कहते हो ? मुझे तो जैसे श्रीमहाराज हैं वैसेही तुम हो ।' तोतेने कहा-'ऐसेही ठीक है।

किन्तु,— दुर्जनैरुच्यमानानि संमतानि प्रियाण्यपि । अकालकुसुमानीव भयं संजनयन्ति हि॥ २३॥

परन्तु—दुष्टोंसे कहे हुए वचन चाहे जैसे अच्छे और प्यारे हों, वे कुऋतुके ( विना मोसमके ) पुष्पोंके समान भय उत्पन्न करतेही हैं ॥ २३ ॥

दुर्जनत्वं च भवतो वाक्यादेव ज्ञातं यदनयोर्भूपालयोर्विग्रहे भवद्वनमेव निदानम्।

और तेरा दुष्टपणा तो तेरी वातसेही जान लिया गया कि इन राजाओं के युद्धमें तेरा वचनही मूल कारण है।

पश्य,—

प्रत्यक्षेऽपि कृते दोषे सूर्वः सान्त्वेन तुष्यति । रथकारो निजां भार्यां सजारां शिरसाऽकरोत्'॥ २४॥

देखो-मूर्ख सामने किये हुए दोषको देख कर भी मीठे मीठे वचनोंसे प्रसन्न हो जाता है, जैसे एक वर्ड्डने यारसमेत अपनी स्त्रीको सिर पर धर लिया' ॥२४॥

राज्ञोक्तम्—'कथमेतत् ?'। ग्रुकः कथयति— राजा बोला–'यह कथा कैसे हैं ?' तोता कहने लगा—

#### कथा ७

[ एक वर्ड्ड, उसकी व्यभिचारिणी स्त्री और यारकी कहानी ७ ]

'अस्ति यौवनश्रीनगरे मन्दमितर्गम रथकारः । ल च स्वभार्यां वन्ध्वभीं जानाति । जारेण समं खचश्चपा नैकस्थाने पश्यति । ततोऽसौ रथकारः 'अहमन्यं ग्रामं गच्छामि' इत्यु-श्रत्वा चितः । कियदरं गत्वा पुनरागत्य पर्यङ्कतले खगृहे निभृतं स्थितः । अथे 'रथकारो ग्रामान्तरं गतः' इत्युपजात-विश्वासः स जारः संध्याकाल प्वागतः । पश्चात्तेन समं तस्मिन्पर्यङ्के कीडन्ती पर्यङ्कतलस्थितस्य भर्तुः किचिदक्रस्पर्शा-स्वामिनं प्रायाविनमिति विज्ञाय विषण्णाऽभवत् । ततो जारेणो-कम्—'किमिति त्वमद्य मया सह निभरं न रमसे? विस्मितेव प्रतिभासि मे त्वम्'। तयोक्तम्—'अनभिज्ञोऽसि । मम प्राणेश्वरो येन ममाकौमारं सख्यं सोऽद्य ग्रामान्तरं गतः । तेन विना सकलजनपूर्णोऽपि ग्रामो मां प्रत्यरण्यवद्गाति । 'किं भावि, तत्र परस्थाने, किं खादितवान्, कथं वा प्रसुप्तः' इत्यस्मद्भृदयं विदीर्यते ।' जारो वृते—'तव किमेवं स्नेहभूमी रथकारः?' चन्धक्यवदत्—'रे वर्वर ! किं वदसि?

'वीवनश्रीनगरमें मंदमित नाम बढ़ई रहता था, और वह अपनी छीको व्यभिचारिणी समझता था। पर यारके संग अपनी आँखोंसे एक स्थानमें नहीं देखता था। बाद यह बढ़ई ''मैं दूसरे गाँवको जाता हूँ" यह कह कर चला गया। थोड़ी दूर जा कर और फिर लौट आ कर पलंगके नीचे अपने घरमें छुप कर वैठ गया। फिर, 'बढ़ई दूसरे गाँवको गया' इस विश्वासके मारे वह यार दिन इवतिही आ गया। पीछे उसके साथ उसी पलंग पर कीड़ा करती हुई पलंगके नीचे बैठे हुए खामीकी देहके (खल्पसा) छूजानेसे खामीको छिल्या जान कर उदास हो गई। तब यारने कहा—'क्या वात है ? तू आज मेरे साथ जी खोल कर नहीं रमण करती है ? तू मुझे कुछ दुचित्ती-सी समझ पड़ती है।' उसने कहा—'तू नहीं जानता है। मेरा प्राणप्यारा कि जिसके साथ मेरी बाल्यावस्थासे प्रीति है सो आज दूसरे गाँवको गया है। उसके विना सब जनोंसे भरा हुआभी यह गाँव मुझे अरण्य-सा जान पड़ता है। क्या होनहार है, वहाँ दूसरे स्थानमें क्या खाया होगा अथवा कैसे सोया होगा इस सोचसे मेरा हिरदा फटा जा रहा है।' यारने कहा—'क्या तेरा बढ़ई ऐसा श्लेह करने वाला है ?' व्यभि-चारेणी श्ली बोली—'अरे धृत ! क्या पूछता है ?

ऋणु,—

परुषाण्यपि या प्रोक्ता दृष्टा या कोधचक्षुपा। सुप्रसन्नमुखी भर्तुः सा नारी धर्मभागिनी॥ २५॥

सुन—पुरुष चाहे वैसे निष्टुर वचन स्त्रीसे कहे और कोधकी आँखसे देखे परंतु पतिके सामने मुखको जो प्रसन्न रक्खे वह स्त्री ही धर्मकी अधिकारिणी है ॥ २५ ॥

अपरं च,—

नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यदि वा शुचिः। यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोद्याः॥२६॥

और दूसरे-नगरमें रहे, अथवा वनमें रहे, पापी हो अथवा पुण्यात्मा हो जिन स्त्रियोंको पति प्यारा है उन्हींका संसारमें वहा भाग्योदय है ॥ २६ ॥

अन्यच,—

भर्ता हि परमं नार्या भूषणं भूषणैर्विना। एषा विरहिता तेन शोभनापि न शोभना॥ २७॥

और स्त्रियोंका भूषणोंके विनाही पति परम भूषण है, उससे रहित यह स्त्री रूपवतीमी कुरूपा है ॥ २७ ॥ त्वं जारः पापमतिः। मनोलौल्यात्पुष्पताम्बूलसद्दशः कदाचि-त्सेव्यसे कदाचित्र सेव्यसे च।स च खामी मां विकेतुं देवंम्यो ब्राह्मणेभ्योऽपि दातुमीश्वरः। किं बहुना, तिस्क्षीवति जीवामि, तन्मरणे चातुमरणं करिष्यामीति प्रतिक्षा वर्तते।

तू तो पापबुद्धी है। चित्तकी चंचलतासे पुष्प-तांबूलके समान है, कभी सेवा किया जाता है और कभी नहीं किया जाता है। और वह स्वामी मुझे बेचनेके लिये और देवता और ब्राह्मणोंको देनेके लियेभी समर्थ है। अधिक क्या कहूँ ? उसके जीते मैं जीती हूँ, उसके मरने पर सती हो जाऊँगी यह मेरी प्रतिज्ञा है।

यतः,—

तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च यानि लोमानि मानवे। तावत्कालं वसेत्सर्गे भर्तारं याऽनुगच्छति॥ २८॥

क्योंकि-जो स्त्री पतिकी आज्ञामें चलती है वह, मनुष्य (शरीर)के ऊपर जो तीन करोड़ पचास लाख लोम (रोंगटे) हैं उतने वर्ष तक खर्गमें वसती है।। अन्यच्य.—

> व्यालग्राही यथा व्यालं वलादुद्धरते विलात्। तद्वद्भर्तारमादाय खर्गलोके महीयते॥ २९॥

और दूसरे-जैसे मदारी (मन्त्रके प्रभावसे) साँपको विलसे बलसे खींचता है वैसेही स्त्री (पतित्रतके प्रभावसे) पतिको खर्गलोकमें ले जा कर सुख भोगती है। अपरंच.—

चितौ परिष्वज्य विचेतनं पतिं प्रिया हि या मुञ्जति देहमात्मनः। इत्वापि पापं शतसंख्यमप्यसौ पतिं गृहीत्वा सुरलोकमाप्रुयात्'॥ ३०॥

और-जो स्त्री चितामें अपने मरे हुए भर्ताको गोदमें छे कर अपने शरीरको छोड़ती (सती हो जाती) है वह सौ पाप करकेमी पतिको छे कर स्वर्गछोकको जाती हैं।। ३०॥

पतत्सर्वे श्रुत्वा स रथकारोऽवदत्—'धन्योऽहं यस्येहशी प्रिय-वादिनी खामिवत्सला भार्या' इति भनिस निधाय तां खद्वां स्त्रीपुरुषसहितां भूषिं इत्वा सानन्दं ननर्ते। अतोऽहं ब्र-वीमि—"प्रत्यक्षेऽपि इते दोषे" इत्यादि ॥ ततोऽहं तेन राज्ञा यथाव्यवहारं संपूज्य प्रस्थापितः। शुकोऽपि मम पश्चादागच्छ-न्नास्ते। पतत्सर्वे परिज्ञाय यथाकर्तव्यमनुसंधीयताम्।' चन्न-वाको विहस्याह—'देव! बकेन तावहेशान्तरमपि गत्वा यथा-शक्ति राजकार्यमनुष्टितम्। किंतु देव! स्वथाय एव मूर्खाणाम्।

यह सब सुन कर वह बढ़ई बोला—'में धन्य हूँ जिसकी ऐसी मिष्टभाषिणी खामीको प्यार करने वाली छी है। यह मनमें ठान, उन श्रीपुष्ठषसहित खाटको तिर पर रख कर वह आनन्दसे नाचने लगा। इसलिये में कहता हूँ—''प्रत्यक्ष दोष किये जाने परभी'' इत्यादि। फिर उस राजाने वहाँकी रीतिके अनुसार तिलक कर मुझे विदा किया। तोताभी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। यह सब बात जान कर जो करना है सो करिये। चकवेने हँस कर कहा—'महाराज! बगुढ़ेने प्रदेश जा कर भी शक्तिके अनुसार राजकार्य किया, परन्तु महाराज! मृखाँका यही खभाव है।

यतः,---

τ

शतं द्यान्न विवदेदिति विज्ञस्य संमतम्। विना हेतुमपि द्वन्द्रमेतन्मूर्जस्य लक्षणम्'॥ ३१॥

क्योंकि—अपना संकड़ोंका दान (हानि) करे परन्तु विवाद न करे यह बुद्धिमानोंका मत है, और विना कारणभी कलह कर वैठना यह मूर्खका लक्षण है'॥ ३१॥

राजाह—'किमतीतोपालस्थनेन ? प्रस्तुतमनुसंधीयताम् ।' चक्रवाको बृते—'देव! विजने ब्रवीसि ।

राजा बोला-'जो हो गया उसके उलहनेसे क्या (लाभ) है ? अब जो करना है उसे करो।' चक्रवा बोला-'महाराज! एकांतमें कहूँगा। -यतः.--

वर्णाकारप्रतिध्वानैनेत्रवक्रविकारतः। अप्युहन्ति मनो धीरास्तसाद्रहसि मन्त्रयेत्'॥३२॥ क्योंकि—रंग, रूप, चेष्टा, खर, नेत्र और मुख इनके बदर नेसे चतुर मनुष्य मनकीमी बात जान छेते हैं इसलिये एकांतमें ग्रप्त वार्ता करनी शाहिये॥ ३२॥

राजा मन्त्री च तत्र स्थितौ। अन्येऽन्यत्र गताः। चक्रवाको बृते—'देव! अहमेवं जानामि। कस्याप्यसन्तियोगिनः प्रेरणया वकेनेदमनुष्टितम्।

राजा और मंत्री वहाँ रहे। और सब दूसरे स्थानको चले गये। चकवा बोला—'हे महाराज! में ऐसा जानता हूं कि किसी हमारेही सेक्कि सिखाये

भलायेसे वगुलेने यह किया है।

.यतः,—

वैद्यानामातुरः श्रेयान् व्यसनी यो नियोगिनाम् । विदुषां जीवनं मूर्षः सद्वर्णो जीवनं सताम्'॥ ५३॥

क्योंकि—वैद्योंको रोगी लाभदायक है, सेवकोंको द्यूतपानादि व्यस्तिसे युक्त राजा कल्याणकारी है, पंडितोंका मूर्ल जीवन है, अर्थात् आजीविका देने वाला है, और सत्पुरुषोंका जीवन उत्तम वर्ण है'॥ ३३॥

राजाऽब्रवीत्—'भवतु । कारणमत्र पश्चानिरूपणीयम्। संप्रति यत्कर्तव्यं तन्निरूप्यताम् ।' चक्रवाको ब्रूते—'देव! प्रणिधिस्ताव-त्प्रहीयताम् । ततस्तद्वुष्टानं वलावलं च जानीमः ।

राजा बोला-'जो कुछ हो, इसमें जो कारण है उसका पीछे निश्चय कर लिया जायगा, अब जो कुछ करना है उसका निर्णय करो।' चकवा बोला-'हे महाराज! पहले किसी भेदियेको भेजिये, फिर उसका काम और बलाबल जाने है तथा हि,—

भवेत्खपरराष्ट्राणां कार्याकार्यावलोकने । चारचक्षुर्महीभर्तुर्यस्य नास्त्यन्घ एव सः ॥ ३४ ॥

वंसा वहा है—राजाओंका अपने, तथा शत्रुके राज्योंके, अच्छे तथा बुरे कामोंके देखनेके लिये मेदियाही नेत्र (गृढ मन्त्र जानने वाला) होता है और जिसके नहीं होता है वह सचमुच अंधाही है ॥ ३४॥

स च द्वितीयं विश्वासपात्रं गृहीत्वा यातु । तेनासौ स्वयं तत्रावस्थाय द्वितीयं तत्रत्यमन्त्रकार्यं सुनिभृतं निश्चित्य निगयः प्रस्थापयति । और वह दूसरे विश्वासी पुरुषको साथ छे जाय, जिससे वह आप वहाँ अपनेको ठहरा कर दूसरेको वहाँका मंत्रकार्य गुप्त लगा कर इसको समझा कर विदा करदे।

सथा चोक्तम्,—

तीर्थाश्रमसुरस्थाने शास्त्रविज्ञानहेतुना । तपस्त्रिव्यञ्जनोपेतैः स्वचरैः सह संवदेत् ॥ ३५ ॥

जैसा कहा है—तीर्थ, आश्रम और देवताके स्थानमें शास्त्रके ज्ञानके छलसे तपस्त्रियों के रूपको धारण किये हुए अपने मेदियों के द्वारा राजाको शत्रुके राज्यका मेद जानना चाहिये॥ ३५॥

गृढचारश्च यो जले स्थले चरित । ततोऽसावेव वको नियुज्य-ताम्। एतादश एव कश्चिद्वको द्वितीयत्वेन प्रयातु । तहृहलोकाश्च राजद्वारे तिष्ठन्तु, किंतु देव ! एतदिप सुगुप्तमनुष्ठातव्यम् ।

और गुप्त मेदिया वह है जो जलमें और थलमें जाता है; फिर इस बगुले-कोही नियुक्त कीजिये। ऐसाही कोई दूसरा बगुला जाय। और उसके घरके लोग राजद्वारमें रहें। परंतु हे महाराज! यह कार्यभी अलग्त गुप्त करना चाहिये।

चतः,—

षट्कणों भिद्यते मन्त्रस्तथा प्राप्तश्च वार्तया। इत्यात्मना द्वितीयेन मन्त्रः कार्यो महीभृता ॥ ३६ ॥

क्योंकि — छः कानमें । ग्रप्त बात जानेसे तथा अन्यसे विदित हुई बात खुल जाती है, इसिलये राजाको केवल एकहीसे अर्थात् अकेले मंत्रीसेही (एकांतमें) विचार करना चाहिये॥ ३६॥

पश्य,-

मन्त्रभेदेऽपि ये दोषा भवन्ति पृथिवीपतेः।

न शक्यास्ते समाधातुमिति नीतिविदां मतम्'॥ ३७॥ देखो,—हे राजन्! मन्त्रका मेद खल जाने पर जो बुराइयाँ होती हैं वे सुधर नहीं सकती हैं यह नीति जानने वालोंका मत है'॥ ३७॥

राजा निसृश्योवाच—'प्राप्तस्तावन्मयोत्तमः प्रणिधिः।' मन्त्री ज्ञते—'तदा संत्रामविजयोऽपि प्राप्तः।' राजा विचार कर बोला-'मुझे मेदिया तो उत्तम मिल गया।' मंत्री बोला-"तो युद्धमें विजयभी मिला।'

अत्रान्तरे प्रतीहारः प्रविश्य प्रणम्योवाच—'देव! जम्बु-द्वीपादागतो द्वारि शुकस्तिष्ठति ।' राजा चक्रवाकमालोकते । चक्रवाकेणोकम्—'तावद्गत्वावासे तिष्ठतु पश्चादानीय द्रष्टव्यः ।' प्रतीहारस्तमावासस्थानं नीत्वा गतः । राजाह—'विग्रद्वस्तावत्स-मुपस्थितः'। चक्रो त्रृते—'देव! प्रागेव विग्रहो न विधिः।

इस बीचमें द्वारपालने प्रविष्ट हो कर प्रणाम कर कहा-'महाराज! जंबूद्वीपसे आया हुआ तोता द्वार पर वैटा है।' राजाने चकवेकी ओर देखा। चकवेने कहा—'पहले जा कर डेरेमें वैटे बाद मुझे ला कर दिखलाना।' द्वारपाल उसे ले कर डेरेको गया; राजा कहने लगा-'लड़ाई तो आ पहुँची।' चकवा बोला-'महाराज! पहलेसेही युद्ध योग्य नहीं है,

यतः,--

स किंभृतः स किंमन्त्री य आदावेव भूपतिम्। युद्धोद्योगं सभूत्यागं निर्दिशत्यविचारितम्॥ ३८॥

क्योंकि—जो पहलेही राजाको विना विचारे युद्धके उद्योगका और अपनी भूमिके त्यागका उपदेश करता है वह निन्दित सेवक तथा निन्दित मंत्री है ३८ अपरं च.—

विजेतुं प्रयतेतारीच्न युद्धेन कदाचन । अनित्यो विजयो यस्मादृइयते युध्यमानयोः ॥ ३२॥

और दूसरे-दोनों युद्ध करने वालोंकी जीत निश्चय नहीं दीखती है इसलिये कभी भी (पहलेही) युद्ध करनेका यहां न करना चाहिये ॥ ३९॥ अन्यच्च.—

> साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक्। साधितुं प्रयतेतारीच युद्धेन कदाचन ॥ ४०॥

और प्रथमतः मीटे वचनसे, धन दे कर और तोड़ फोड़ करके इन तीनोंसे एक साथ ही अथवा अलग अलग शत्रुओंको वश करनेके लिये यह करना चाहिये पर युद्धसे कमी न करना चाहिये ॥ ४० अपरं च,--

सर्वे एव जनः शूरो ह्यनासादितविग्रहः। अदृष्टपरसामर्थ्यः सद्पः को भवेच हि॥ ४१॥

और विश्रह(युद्ध)मं गये विना सभी मनुष्य श्रूर हैं, क्योंकि शत्रुकी सामर्थ्यको नहीं जानने वाला ऐसा कौन है जो घमंडी न होय ? ॥ ४९ ॥ किंच.—

न तथोत्थाप्यते त्रावा प्राणिभिर्दारुणा यथा। अस्पोपायान्महासिद्धिरेतन्मज्ञफलं महत्॥ ४२॥

और पत्थरकी बीला जैसी कि काठके यंत्रसे उठाई जाती है ऐसी प्राणियोंसे नहीं उठाई जाती है, इसलिये छोटे उपायसे बड़ा लाभ होना यह बड़े मंत्रकाही फल है। ४२॥

किंतु विग्रहमुपस्थितं विलोक्य व्यवहियताम्। परंतु विग्रहको उपस्थित देख कर उपाय कीजिये;

यतः,---

यथा कालकृतोद्योगात्कृषिः फलवती भवेत्। तद्वज्ञीतिरियं देव! चिरात्फलति रक्षणात्॥ ४३॥

क्योंकि—जैसे ठीक समय पर उद्योग करनेसे (अर्थात् हल इल्यादि चलानेः तथा बीज बोनेसे) खेती फलती है वैसेही हे राजा! यह नीतिभी बहुत काल तक रक्षा करनेसे फलती है। ४३॥

अपरं च,-

महतो दृरभीरुत्वमासन्ने शूरता गुणः। विपत्तौ च महाँहोके धीरतामनुगच्छति॥ ४४॥

और संसारमें बुद्धिमानोंको आपित्तमें, दूरसे डर लगता है, पास आने पर अपनी श्रूरताका गुण दिखाते हैं, और महातमा पुरुष विपत्तिमें धीरज धरते हैं॥ ४४॥ अन्यख.—

प्रत्यृहः सर्वसिद्धीनामुत्तापः प्रथमः किल । अतिशीतलमप्यम्भः किं भिनत्ति न भृभृतः ? ॥ ४५ ॥ और दूसरे-किसीके वचनको न सहना यह सब सिद्धियोंका सचमुच मुख्य विश्न है, जैसे ठंडा जलभी क्या पहाइको नहीं उखाइ डालता है? अर्थात् पुरुषको ठंडे दिलसे दूसरेका वचन सुन लेना चाहिये, फिर योग्य हो सो करें, इस तरह वह जल्द सिद्धि पा सकता है ॥ ४५ ॥

विशेषतश्च महावलोऽस्रो चित्रवर्णा राजा। और विशेष करके वह चित्रवर्ण राजा वड़ा बलवान् है।

यतः,—

बिलना सह योद्धव्यमिति नास्ति निद्दीनम् । तद्युद्धं हस्तिना सार्धं नराणां मृत्युमावहेत् ॥ ४६ ॥

इसलिये-बलवान्के साथ लड़ना यह श्रुताका चिह्न नहीं है, क्योंकि अनुष्योंको हाथीके साथ लड़ना मृत्युको पहुँचाता है ॥ ४६ ॥

अन्यच,—

स मूर्कः कालमगाप्य योऽपकर्तरि वर्तते । कलिर्वलवता सार्ध कीटपक्षोद्यमो यथा ॥ ४७ ॥

और जो अवसरके विना पाये शत्रुते जिंद जाता है वह मूर्ख है, और बलवान के साथ कलह करना चेंटीके पक्ष निकलनेके समान है।। ४७॥ किंच,—

कौर्म संकोचमास्थाय प्रहारमपि मर्थयेत् । प्राप्तकाले तु नीतिज्ञ उत्तिष्ठेत्कूरसर्पवत् ॥ ४८॥

और नीति जानने वाला कछुएके मुख शिकोड़नेके समान प्रहारको भी सहे और अवसर मिलने पर कुर सर्पके समान उठ वैठे ॥ ४८ ॥

> महत्यरपेऽप्युपायज्ञः सममेव भवेत्क्षमः ! समुन्मूळियतुं बृक्षांस्तृणानीव नदीरयः॥ ४९॥

उपायका जानने वाला बड़े और छोटे शतुके नाश करनेमें समान समर्थ होता है, जैसे नदीका वेग तृग और वृक्षोंको जड़से उखाइनेको समर्थ होता है ॥४९॥ अतस्तहतोऽप्याश्वास्य ताबद्धियतां याबहुर्गः सज्जीकियते।

इसिल्ये उसके दूतको विश्वास दिला कर तब तक रुकता लीजिये कि जब तक

हि० १२

चतः,—

एकः शतं थोघयति प्राकारस्थो धनुर्घरः। शतं शतसहस्राणि तस्राहुर्गं विशिष्यते॥ ५०॥

क्योंकि-किले पर बैठा हुआ एक धनुषधारी लेंकडों मनुष्योंसे युद्ध कर सकता है, और मेंकडों मनुष्य एक लाख मनुष्योंसे लड़ाईमें भिड़ सकते हैं, इसलिये गढ़ अधिक है अर्थाद् युद्धमें वह एक बलवत्तर साधन माना गया है ॥ ५०॥ कि च,—

अदु गों विषयः कस्य नारेः परिभवास्पदम् । अदुर्गोऽनाश्रयो राजा पोतच्युतमनुष्यवत् ॥ ५१ ॥

स्रोर गढ़से रहित राजा किस शत्रुके पराजयका विषय नहीं होता है ? अर्थात् विना गड़के एवं आश्रयश्रन्य राजा सहजहीं में जीता जा सकता है, इसिलये गढ़ विना आश्रयहीन राजा नावसे (जलमें) गिरे हुए निराधार पुरुषके समान है॥

दुर्गे कुर्यान्महाखातभुचप्राकारसंयुतम् । सयन्त्रं सजलं शैलसरिन्मच्वनाश्रयम् ॥ ५२ ॥

पहाड़, नदी, निर्जलदेश और गहरे बनके पास बड़ी गहरी खाई तथा ऊँचे परकोटेसे युक्त और तोप-गोले तथा बाहद और जल इनसे युक्त किला बनाना चाहिये॥ ५२॥

विस्तीर्णताऽतिवैषम्यं रसधान्येध्मसंग्रहः। प्रवेशश्चापसारश्च सप्तेता दुर्गसंपदः'॥ ५३॥

संवा, चौंदा, ऊँचा, नीचा, जल, अन्न और इंधन इनका संग्रह, और जाने तथा आनेका सार्ग, ये गढ़की सात प्रधान सामग्रियोँ हैं'॥ ५३॥

राजाह—'दुर्गानुसंधाने को नियुज्यताम् ?'। राजा बोळा-'गढ़ बनानेमें किसे नियुक्त करना चाहिये ?'

चको वृते—

'यो यत्र कुशलः कार्ये तं तत्र विनियोजयेत्। कर्मस्वदएकर्मा यः शास्त्रज्ञोऽपि विमुद्यति॥ ५४॥

चहवा बोला—'जो जिस काममें चतुर हो उसकी उस काममें नियत कर देना चाहिये, क्योंकि जिसकी कामका अनुभव नहीं है ऐसा बुद्धिमान होता हुआ जी (समयपर) गइवदा जाता है।॥ ५४॥ तदाह्यतां सारसः ।' तथानुष्ठिते सत्यागतं सारसमालोक्य राजोवाच—'भोः सारस! त्वं सत्वरं दुर्गमनुसंग्रेहि ।' सारसः प्रणम्योवाच—'देव! दुर्गं तावदिदमेव चिरात्सुनिक्षपितमास्ते महत्सरः। किंत्वत्र मध्यवर्तिद्वीपे द्रव्यसंग्रहः किंवताम्।

इसिंखिये सारसको बुलाओ ।' ऐसा करने पर सारसको आया देख राजा बोला-'सारस ! तू शीघ्र गढ़को बना ।' सारसने प्रणाम करके कहा—'महाराज ! गढ़ तो बहुत कालसे देखाभाला यही बड़ा सरोबर ठीक है। परन्तु इस बीचके द्वीपमें सामग्री इकट्टी कर दी जावे;

यतः,—

धान्यानां संग्रहो राजञ्जसमः सर्वसंग्रहात्। निक्षिप्तं हि मुखे रहं न कुर्यात्माणधारणम्॥ ५५॥

क्योंकि—हे राजा ! सब तरहके संमहसे अनका संमह श्रेष्ठ है, क्योंकि मुखमें रक्खा हुआ रन अर्थात् यन प्राणोंकी रक्षा नहीं कर सकता है ॥ ५५ ॥ किंच,—

ख्यातः सर्वरसानां हि लवणो रस उत्तमः । गृहीतं च विना तेन व्यक्षनं गोमयायते'॥ ५६॥

और-सब रसोंमें प्रसिद्ध नोन रस सचमुच उत्तम है कि जिसके विना प्रहण (भक्षण) भोजनका किया हुआ। पदार्थ गोवर-सा (खादरहित) लगता है। । ५६॥

राजाह—'सत्वरं गत्वा सवैमनुतिष्ठ ।' पुनः प्रविश्य प्रतीहारो बृते—'देव! सिंहलद्वीपादागतो मेघवणीं नाम वायसः सपरिवारो द्वारि तिष्ठति । देवपादं द्रष्टुमिच्छति ।' राजाह—'काकाः पुनः सवैक्षा बहुद्रष्टारश्च । तद्भवति संग्राह्य इत्यनुवर्तते ।' चक्को बृते— 'देव! अस्त्येवम् । किंतु काकः स्थलचरः । तेनासाद्विपक्षे नियुक्तः कथं संग्राह्यः?

राजा बोला-'शीघ्र जा कर सब तयारी कर ।' किर द्वारपाल आ कर बोला-'महाराज! सिंहलद्वीपसे आया हुआ मेघवर्ण नाम कैवा कुटुम्बसमेत द्वार पर बैठा है। महाराजका दर्शन करना चाहता है।' राजा बोला-'क्या कहना है! काक तो सब जानने वाले और ऊँच नीच विचार कर काम करने वाले होते हैं। इसलिये उनको (अपने पक्षमें) रखना ऐसा (ठीक) जान पढ़ता है।' चकवा बोला-'महाराज! यह ठीक है। परन्तु कौवा पृथ्वी पर घूमने वाला है। इसलिये इसारे शत्रुपक्षमें मिला हुआ है, और कैसे (अपने पक्षमें ) रखने योग्य होगा? तथा चोक्तम्,—

आतमपक्षं परित्यज्य परपक्षेषु यो रतः । स परेईन्यते मूढो नीठवर्णश्रमाळवत्'॥ ५७॥ जैसा वहा है—जो अपने साथियोंको छोढ कर शत्रुके पक्ष पर स्नेह करता है वह मूर्ख नीठवर्ण सियारके समान शत्रुओंसे मारा जाता है'॥ ५७॥

राजोवाच-'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति--राजा बोला-'यह कहानी कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।--

#### कथा ८

[ नीलमें रंगे हुए एक गीदड़की मृत्युकी कहानी ८ ]

'अस्त्यरण्ये कश्चिच्छृगालः खेच्छया नगरोपान्ते आस्य-न्नीलीभाण्डे पतितः । पश्चात्तत उत्थातुमसमर्थः प्रातरात्मानं मृतवत्संदर्भ स्थितः । अथ नीलीभाण्डसामिना मृत इति शात्वा तस्मात्समुत्थाप्य दूरे नीत्वापसारितस्तस्मात्पछायितः । ततोऽसो वनं गत्वा खंकीयमात्मानं नीलवर्णमवलोक्याचि-न्तयत्—'अहमिदानीमुत्तप्रवर्णः । तदाऽहं खकीयोत्कर्व किं न साधयामि ?' इत्यालोच्य भ्रुगालानाह्य तेनोक्तम्—'अहं सग-वत्या वनदेवतया स्वहस्तेनारण्यराज्ये सर्वेपिधरसेनाभिषिकः। तदद्यारभ्यारण्येऽस्मदाज्ञया व्यवहारः कार्यः ।' श्रृगालाश्च तं विशिष्टवर्णमवलोक्य साष्टाङ्गपातं प्रणम्योचुः—'यथाज्ञा-पयति देवः ।' इत्यनेनैव क्रमेण सर्वेष्वरण्यवासिष्वाधिपत्यं तस्य वभूव । ततस्तेन खज्ञातिभिरावृतेनाधिक्यं साधितम् । ततस्तेन व्याव्यसिंहादीनुत्तमपरिजनान्त्राप्य सदसि श्रुगाला-नवलोक्य लजामानेनावज्ञया खज्ञातयः सर्वे दूरीकृताः। ततो विपण्णान्द्रुगालानवलोक्य केनचिहद्धश्रगालेनैतत्प्रतिशातम्— 'मा विपीदत । यदनेनानभिन्नेन नीतिविदो मर्मन्ना वयं खसमी-पात्परिभूतास्तद्यथाऽयं नइयति तथा विधेयम् । यतोऽमी व्यात्रा-दयो वर्णमात्रविप्रलब्धाः श्टगालम्बात्वा राजानमिमं मन्यन्ते।

तद्यथायं परिचितो भवति तथा कुरुत । तत्र चैवमनुष्टेयम्-यतः सर्वे संध्यासमये संनिधाने महारावमेकदैव करिष्यथ । ततस्तं शब्दमाकण्यं जातिस्वभावात्तेनापि शब्दः कर्तव्यः ।' ततस्तथानुष्टिते सति तहुत्तम् ।

एक समय वनमें कोई गीदद अपनी इच्छासे नगरके पास घूमते घुमते नीलके हौदमें गिर गया। पीछे उसमेंसे निकल नहीं सका: प्रात:काल अपनेको मरेके समान दिखला कर बैठ गया। फिर नीलके हाँदके खामीने उसे मरा हुआ जान कर और उसमेंसे निकाल कर दर ले जा कर फेंक दिया और वहाँसे वह भाग गया। तब उसने वनमें जा कर और अपनी देहको नीले रंगकी देख कर विचार किया—'में अब उत्तम वर्ण हो गया हूं, तो में अपनी प्रभुता क्यों न कहं ? यह सोच कर सियारोंको बुला कर, उसने कहा- श्रीभगवती वनकी देवीजीने अपने हाथसे वनके राज्य पर सब ओषधियों के रससे मेरा राजतिलक किया है, इसलिये आजसे ले कर मेरी आज्ञासे काम करना चाहिये।' अन्य सियार भी उसको अच्छा वर्ण देख कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले-'जो महाराजकी आजा।' इसी प्रकारसे कम कमसे सब वनवासियोंमें उसका राज्य फैल गया। फिर उसने अपनी जातसे चारों ओर बैठा कर अपना अधिकार फैलाया. पीछे उसने व्याघ्र सिंह आदि उत्तम मंत्रियोंको पा कर सभामें सियारोंको देख कर लाजके मारे अनादरसे सब अपने जातभाइयोंको दूर कर दिया। फिर सियारोंको विकल देख कर किसी बूढ़े सियारने यह प्रतिशा की कि 'तुम खेद मत करो । जैसे इस मूर्खने नीति तथा मेदके जानने वाले हम सभीका अपने पाससे अनादर किया है वैसेही जिस प्रकार यह नष्ट हो सो करना चाहिये। क्योंकि ये बाघ आदि, केवल रंगसे धोखेमें आ गये हैं और सिवार न जान कर इसको राजा मान रहे हैं। जिससे इसका मेद खुळ जाय सो करो। और ऐसा करना चाहिये कि संध्याके समय उसके पास सभी एक साथ चित्राओ । फिर उस शब्दको सुन कर अपने जातिके खभावसे वहभी चिल्लाते उठेगा।' फिर वैसा करने पर वहीं हुआ अर्थात् उसकी पोल खुल गई;

यतः,-

यः स्वभावो हि यस्यास्ति स नित्यं दुरतिक्रमः। श्वा यदि कियते राजा स किं नाश्चात्युपानहम्?॥५८॥ क्योंकि—जिसका जैसा खशाद है यह सर्वेदा छूटना कठिन है, जैसे यदि कुत्तेको राजा कर दिया जाय तो क्या वह ज्तेको नहीं चवावेगा?॥ ५८॥

ततः राज्यादभिकाय स त्याद्रेण हतः। तब राज्यसे पहिचान कर उसे बाधने सार डाला;

तथा चोक्तम्,--

छिद्रं मर्म च वीर्यं च सर्वं वेत्ति निजो रिपुः। दहत्यन्तर्गतश्चैव शुष्कं वृक्षमिवानलः॥ ५९॥

नेसा कहा है—जिस प्रकार जीतर घुसके अपि सूखे पेड़को अस्म कर देती है वैसेही अपना दुरमन अर्थात मेदी, छिद्र (कचावट), ममें (मेद) और पराक्रम (बल) को जानता है और नाश कर देता है ॥ ५९ ॥ अतोऽहं जवीपि—"आत्मपक्षं परित्यज्य" इत्यादि ॥" राजाह— 'यधेषं तथापि हक्यतां तावद्यं दूरादागतः। तत्संग्रहे विचारः कार्यः'। चको त्रृते—'देव! प्रणिधिः त्रहितो दुर्गश्च सजीकृतः। अतः शुकोऽप्यानीय प्रस्थाप्यताम्।

इसिंख में कहता हूँ—''अपने पक्षको त्याग कर'' इत्यादि।' राजा बोला-'जो यह बातभी है तोभी इतने दूरहे आये हुएको देखना चाहिये, और उसके ठहरानेका विचार करना चाहिये।' चक्रवा बोला-'महाराज ! मेदियोंकोभी विदा कर दिया और गढ़भी सज गया इस्र तियो तोतेको भी ला कर बैठाना चाहिये;

यतः,—

नन्दं जघान चाणक्यस्तीष्णदूतप्रयोगतः। तहूरान्तरितं दूतं पश्येद्धीरसमन्दितः'॥ ६०॥

क्योंकि—वर्षे भीतरे, दूतके उपायसे चाणक्यने नन्द राजाको मारा इसिलये राजाको बुद्धिमान् मंत्रियोंसिहत दूतको दूरहीसे देखना चाहिये'॥ ६०॥

ततः सभां कृत्वाहृतः शुकः काकश्च । शुकः किंचिदुसतशिरा दत्तासन उपविषय त्रृते—'भो हिरण्यगर्भ ! महाराजाधिराजः श्रीमिचत्रवर्णस्त्वां समाद्यापयित—'यदि जीवितेन श्रिया वा प्रयोजनमस्ति तदा सत्वरमागत्यासम्बरणौ प्रणम । न चेदवस्थातुं स्थानान्तरं चिन्तय ।' राजा सकोपमाह—'आः ! कोऽप्यसाकं पुरतो नास्ति य पनं गलहस्तयित ?' । उत्थाय मेघवर्णौ त्रूते— 'देव! आक्षापय। इन्मि दुष्टं शुक्रम्।' सर्वक्षी राजानं काकं च सान्त्वयन्त्रृते—'श्रुणु तावत्।

तव सभा करके तोते और कागको बुलाया। तोता कुछ ऊँचा शिर करके दिये हुए आक्षन पर वैठ कर बोला-'हे हिरण्यार्भ । महाराजाधिराज श्रीमार चित्रवर्णने आपको अच्छी माँति आज्ञा दी है-'जो तुम्हें अपने प्राणींसे या लक्ष्मीसे प्रयोजन है, तो शीध्र आ कर हमारे चरणोंको प्रणाम करो। नहीं तो दूसरे स्थानमें रहनेके लिये विचार करो।' राजाने खुँबला कर कहा-'अरे! कोई हमारे सामने नहीं है जो इसको गला पकद कर निकाले!' नेघनणे (कौवा) उठ कर बोला-'महाराज! आज्ञा कीजिये-हुछ तोतेको मार डाखँ। सर्वज्ञ (चक्षका) राजा और कीएको शांत करता हुआ बोला-'पहले सुन लीजिये---

भ सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् । धर्भः स नो यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपैति ॥ ६१॥

जिसमें इद्ध पुरुष नहीं हैं वह सभा नहीं कहलाती है, जो धर्मको न कहे वे इद्ध नहीं हैं, जिसमें सल्य नहीं है वह धर्म नहीं है, और वह सल्य नहीं है को छलसे युक्त है।। ६१॥ यतो धर्मख्येष:.—

क्योंकि ( सचा ) धर्म यह है---

दूतो म्लेच्छोऽप्यवध्यः स्याद्राजा दूतमुखो यतः । उद्यतेष्वपि राख्रेषु दूतो वद्ति नान्यथा ॥ ६२ ॥

दूत हीनजातिका भी हो पर मारनेके योग्य नहीं होता है, क्योंकि राजाका दूतही मुख है कि जो शक्षोंके उठाने परभी विपरीत नहीं कहता है ॥ ६२ ॥ किं च,—

खापकर्षं परोत्कर्षं दूतोकैर्श्वन्यते तु कः ?। सदैयावध्यभावेन दूतः सर्वे हि जरुपति'॥ ६३॥

और दतकी बातोंसे अपनी लघुता और शत्रुकी अधिकता कौन गानता है ? दत तो सदा 'मैं नहीं मारा जाऊंगा' इस भावनासे सभी कुछ कहता है ॥ ३३॥ ततो राजा काकश्च खां प्रकृतिमापत्रो । शुकोऽप्युत्थाय चित्रः । पश्चाचक्रवाकेणानीय प्रवोध्य कनकालंकारादिकं दत्त्वा संप्रेषितो ययो । शुकोऽपि विन्ध्याचलराजानं प्रणतवान् । राजोवाच—'शुक ! का वार्ता ? की दशोऽसौ देशः ?'। शुको बृते—'देव ! संश्रेपादियं वार्ता । संप्रति युद्धोद्योगः क्रियताम् । देश-श्चासो कर्प्रद्वीपः स्वर्गेकदेशो राजा च द्वितीयः स्वर्गपतिः कथं वर्णयितुं शक्यते ?'। ततः सर्वाञ्शिष्टानाहृय राजा मन्त्रयितुसुप-विष्टः । आह च—'संप्रति कर्तव्यविग्रहे यथा कर्तव्यसुपदेशं बृत । विग्रहः पुनरवद्दयं कर्तव्यः।

फिर राजा और काग अपने आपेमें आये। तोताभी उठ कर चला। तो चकवेने बुला कर और समझा कर और सुवर्णके आभूषण आदि दे कर विदा किया और वह गया। फिर तोतेने विंच्याचलके राजाको दंडवत किया। राजा बोला-'हे तोते! क्या समाचार है? वह कैसा देश है?' तोतेने कहा-'महाराज! संक्षेपसे यह बात है, अब लखाईका ठाठ करिये। यह कर्प्रह्मीप देश एक स्वर्गका टुकड़ा है और राजा दूसरा इन्द्र है। कैसे वर्णन किया जा सकता है?' फिर सव शिष्टोंको युल! कर एकान्तमें विचारकरनेके लिये बैठ गया और बोला-'अब जो लड़ाई करनी है उसमें जो कुछ करना है सो कहो। फिर लड़ाई तो अवस्य करनीही है।

तथा चोक्तम्,—

असंतुष्टा द्विजा नष्टाः संतुष्टाश्च महीभुजः। सलजा गणिका नष्टा निर्लजाश्च कुलस्त्रियः'॥ ६४॥

जैसा कहा है — असंतोषी ब्राह्मण, संतोषी राजा, लजावती वेश्या और निर्लजा कुलकी स्त्री ये चारों नष्ट होते हैं, अत एव निन्दा करनेके योग्य हैं'॥

दूरदर्शी नाम गृधो बूते—'देव! व्यसनितया विश्वहो न

दूरदर्शी नाम गिद्ध बोला-'महाराज! विना अवसरके संप्राम करनेकी रीति नहीं है। यतः,--

मित्रामात्यसुहद्वर्गा यदा स्युर्देढभक्तयः। शत्रृणां विपरीताश्च कर्तव्यो विग्रहस्तदा ॥ ६५ ॥

क्योंकि— मित्र, मंत्री और आपसके लोग जब दृढ़ शुभिचन्तक हों और शत्रुओंके विपरीत हों तब लड़ाई करनी चाहिये॥ ६५॥ अन्यच,—

> भूमिर्मित्रं हिरण्यं च विग्रहस्य फलं त्रयम् । यदैतन्निश्चितं भावि कर्तस्यो विग्रहस्तदा'॥ ६६॥

और दूसरे-राज्य, मित्र, और सुवर्ण यह तीन लड़ाईके बीज हैं, जब यह तीनों निश्चय हो जाय तब लड़ाई करनी चाहिये'॥ ६६॥

राजाह—'मद्रलं तावदवलोकयतु मन्त्री । तदैतेपामुपयोगो ज्ञायताम् । एवमाहूयतां मौहूर्तिकः । निर्णीय च शुभलग्नं ददातु ।' मन्त्री त्रृते—'तथा हि सहसा यात्राकरणमजुचितम् ।

राजा बोला-'मंत्री, पहिले मेरी सेनाको देखें। फिर इनकी कार्यमं योग्यता जानें। और एक ज्योतिषीजीकोभी बुलावा मेजो। अच्छा लग्न निश्चय कर दें। मंत्री बोला-'तोभी अचानक (विना सोचे) यात्रा करना उचित नहीं है। यतः.—

> विद्यान्ति सहसा मूढा येऽविचार्य द्विषद्वलम् । खड्गधारापरिष्वङ्गं लभन्ते ते सुनिश्चितम्'॥ ६७॥

क्योंकि— जो मूर्ख एकाएकी शतुके बलको विना विनारे लड़ाई ठान लेते हैं वे अवस्य ही खड़की धारसे घावको पाते हैं, अर्थात् मरते हैं? ॥ ६० ॥

राजाह—'मिन्तर ! ममोत्साहभक्षः सर्वथा मा कृथाः । विजि-गीषुर्यथा परभूमिमाक्षामित तथा कथय ।' गृभ्रो बृते—'तत्कथ-यामि । किंतु तदनुष्टितमेव फलप्रदम्।

राजा बोला-'हे मंत्री! तुम मेरे उत्साहका भंग सब प्रकारसे मत करो। जिस प्रकार जयकी चाहने वाला शत्रुके राज्यका चढ़ कर घेर लेता है सो कह।' गिछ बोला-'वह कहता हूँ। परन्तु उस प्रकारसं करनाही लाभदायक है;

ऋणु,-

तथा चोकम्,—

किं मध्येणाननुष्ठानाच्छास्त्रवित्पृथिवीपतेः । न द्यौषधपरिक्षानाद्याधेः चान्तिः कचिद्भवेत् ॥ ६८॥

जैसा कहा है—विना किये, शास्त्रके जानने वाला राजाके परामर्शसे क्या फल होता है? जैसे औषधमात्रके जान छेनेसे कभी रोगकी शांति नहीं होती है।। ६८॥

राजादेशश्चानतिक्रमणीयः । यथाश्चतं तिक्रवेदयामि । और राजाकी आज्ञा भंग नहीं करनी चाहिये। जैसा सुना है सो निवेदन करता हूँ।

> नचद्रिवनदुर्गेषु यत्र यत्र अयं नृष्!। तत्र तत्र च सेनानीर्यायाद्यृही क्षतेर्वेछैः॥ ६९॥

सुनिये—हे राजा ! नदी, पहाड़, वन तथा कठिन स्थानोंने जहाँ जहाँ भय होय जहाँ वहाँ सेनापति व्यूह बाँध कर (परेट बना कर )सेनाके साथ जाय ॥ ६९॥

वलाध्यक्षः पुरो यायात्प्रवीरपुरुषान्वितः।

सध्ये कलत्रं खासी च कोशः फल्गु च यद्गलम् ॥ ७०॥ सेनापति वहे वहे योदाओं के साथ अगाड़ी चले, और बीचमें लियाँ, खामी, क्रोश (सजाना) और निर्वल सेना जाय ॥ ७०॥

पार्श्वयोरुभयोर्श्वा अश्वानां पार्श्वतो रथाः। रथानां पार्श्वयोनांगा नागानां च पदातयः॥ ७१॥

दोनों ओर आसपास घोड़े, घोड़ोंके पार्श्वमें रथ, रबोंके आसपास हाथी और दृाधियोंके आसपास पैदल ॥ ७१ ॥

> पश्चात्सेनापतिर्यायात्खिन्नानाभ्वासयञ्जनैः। मन्त्रिभिः सुभदैर्युक्तः प्रतिगृह्य वसं नृपः॥ ७२॥

सेनापित पीछे बाळे साहमहीन पुरुषोंको घीरे धीरे हिम्मत वँधाता हुआ जाय और राजा मंत्रियोंके तथा बड़े श्रुर्वीरोंके साथ सेना ले तर जाय ॥ ५२॥

> समेयाद्विषमं नागैर्जलाख्यं समहीधरम्। सममभ्येर्जलं नौभिः सर्वजैव पदातिभिः॥ ७३॥

ऊँची नीची भूमिमें, कीचड़ खाँदेमें, तथा पर्वत पर हाथियों पर जाय, और एक-सी भूमिमें घोड़ों पर, और पानीमें नावोंके द्वारा, और सब देशोंमें पैदल सेनाको साथ छे कर जाना चाहिये॥ ७३॥

> हस्तिनां गमनं प्रोक्तं प्रशस्तं जलदागमे । तदन्यत्र तुरंगाणां पत्तीनां सर्वदैव हि ॥ ७४॥

और बरसातमें हाथियोंका जाना, और ऋतुमें अर्थात् गरमी और जाहेमें घोड़ोंको और पैदलोंका जाना हमेशा श्रेष्ठ कहा है ॥ ७४॥

शैलेषु दुर्गमार्गेषु विधेयं नृप ! रक्षणम् । खयोधै रक्षितस्यापि शयनं योगनिद्रया ॥ ७५ ॥

हे राजा ! पर्वतों में तथा किठन किठन मार्गों अपनी रक्षा अथीत सावधा न-ता रखनी चाहिये, और अपने योद्धाओं से रक्षा किये हुए भी राजाको कपटकी नींदसे सोना चाहिये, अर्थात् अणक्षणमें अपनी रक्षाकी चिन्ता करनी चाहिये ॥ ७५ ॥

नाशयेत्कर्षयेच्छत्र्न् दुर्गकण्टकमर्दनैः । परदेशप्रवेशे च कुर्यादाटविकान्पुरः ॥ ७६ ॥

गढ़को डाल कर, डेरेको तोड़ कर शत्रुका नाश करे अथवा पकड़ बाँधे और शत्रुके देशमें प्रवेश करनेसे पहले बनके रहने वाले भीओंको मार्ग शोधन करनेके लिये आगे भेजना चाहिये॥ ७६॥

यत्र राजा तत्र कोशो विना कोशान्न राजता।

स्वभृत्येभ्यस्ततो दद्यात् को हि दातुर्न युध्यते ?॥ ७७॥ जहाँ राजा हो वहाँ धनका कोश रहना चाहिये, क्योंकि विना कोशके राजत्व नहीं है और अपने श्रःवीर योद्धाओंको धन देना चाहिये, फिर देने बालेके लिये कीन नहीं लड़ता है ?॥ ७७॥ यतः,—

न नरस्य नरो दासो दासस्त्वर्थस्य भूपते!। गारवं लाघवं वाऽपि धनाधननिवन्धनम्॥ ७८॥

क्योंकि-हे राजा ! मनुष्य मनुष्यका दास नहीं है किन्तु धनका दास है, और बड़ाई तथा छोटाई भी यन और निर्धनताके संबंधसे होती है॥ ७८॥

अभेदेन च युध्येत रक्षेचैव परस्परम्। फल्गु सैन्यं च यर्तिकाचन्मध्ये व्यूहस्य कारयेत्॥ ७९॥ आपसमें मिल कर लड़ना चाहिये और एकको दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये और जो कुछ बलहीन सेना है उसे सेना(व्यूह)के बीचमें कर देनी चाहिये॥

पदातींश्च महीपालः पुरोऽनीकस्य योजयेत्। उपरुष्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्॥ ८०॥

राजा, सेनाके भागे पैदल सेनाको रक्खे, जिससे वह वैरीको घेरे रहे और उसके राज्यमें छट मार करे॥ ८०॥

स्यन्दनाथ्वैः समे युध्येदनूषे नौद्विपेस्तथा। वृक्षगुब्मावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले॥ ८१॥

एक-सी भूमिमें रथ और घोड़ोंसे, जलयुक्त स्थानमें नाव और हाथियोंसे, दक्ष अथवा झाड़ियोंसे ढ़ॅके हुए स्थानमें धनुष-वाणोंसे, और पटपड़में खङ्ग आदि आयु-घोंसे लड़ना चाहिये ॥ ८९ ॥

दूषयेचास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्। भिन्दाचैव तडागानि प्राकारान्परिखांस्तथा ॥ ८२ ॥ शत्रुके घास, अन्न, जल, तथा इन्धनका नाश कर दे और सरोवर, परकोटे तथा खाईको तोड़ देना चाहिये॥ ८२ ॥

बलेषु प्रमुखो हस्ती न तथाऽन्यो महीपतेः। निजैरवयवैरेव मातङ्गोऽष्टायुधः स्मृतः॥ ८३॥

राजाकी सेनामें जैसा हाथी सबसे श्रेष्ठ है वैसे घोड़े आदि नहीं हैं, वयोंकि हाथी अपने (चार पैर, दो दाँत, एक सूंड और एक पूँछ, इन आठ) अंगोंसे 'अष्टायुध' कहाता है; अर्थात् उन आठही अवयवोंसे काम देनेसे हाथी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ८३॥

वलमश्वस्य सैन्यानां प्राकारो जङ्गमो यतः । तस्मादश्वाधिको राजा विजयी स्थलवित्रहे ॥ ८४ ॥

और मैनाओंके बीचमें घोड़ेकी सेना चलने वाला परकोटा है इसलिये जिस राजाके पास बहुत घोड़े हैं वह स्थलयुद्ध (पटपड़ भूमिके युद्ध)में जीतने वाला होता है ॥ ८४॥

तथा चोकम,—

युध्यमाना हयारूढा देवानामपि दुर्जयाः। अपि दूरस्थितास्तेषां वैरिणो हस्तवर्तिनः॥ ८५॥ वैसा ही कहा है-घोड़ों पर चढ़कर लढ़ने बाले देवताओं से नहीं जीते जा सकते हैं, क्योंकि उनको दूरके वैरी भी अपने हाथके पास दीखते हैं ॥८५॥

प्रथमं युद्धकारित्वं समस्तवलपालनम् । दिङ्यार्गाणां विशोधित्वं पत्तिकर्म प्रचक्षते ॥ ८६ ॥

हस्ती आदि सब चतुरंग सेनाकी रक्षा करना, युद्धकी पहली चतुरता है खाँर दिशाओं के आने जानेके मार्गोंको काट कर युद्ध कर देना यह पैदल सेनाका काम कहते हैं ॥ ८६ ॥

स्वभावशूरमस्त्रज्ञमविरक्तं जितश्रमम् । प्रसिद्धक्षत्रियपायं चलं श्रेष्टतमं विदुः ॥ ८७ ॥

स्वभावहीं चे द्वार, अश्वके चलानेमें चतुर, लड़ाईमें पीठ नहीं देने बाले, परिश्रमको सहने वाले और वीरतामें प्रसिद्ध क्षत्रियोंके समान, ऐसी सेनाको पण्डित लोग सबसे उत्तम कहते हैं ॥ ८७ ॥

यथा प्रभुकृतान्मानाद्युध्यन्ते भुवि मानवाः।
न तथा बहुभिर्द्त्तैर्द्रविणैरपि भूपते!॥ ८८॥

हे राजा ! पृथ्वी पर स्वामीके सन्मान करनेसे जैसे मनुष्य लड़ते हैं वैसे बहुत दिये हुए धनसेभी नहीं लड़ते हैं ॥ ८८ ॥

> वरमञ्पवलं सारं न कुर्यान्मुण्डमण्डलीम् । कुर्यादसारमङ्गो हि सारमङ्गमिष स्फुटम् ॥ ८२ ॥

बलवान् थोड़ी-सी सेना अच्छी होती है किंतु बहुत-सी मुंडोंकी मंडली अर्थात् बलहीन सेना इकट्टी न करनी चाहिये, क्योंकि दुर्बलोंका पीठ दे कर संप्रामसे भागना साक्षात् बलवान् सेनाका भी उत्साहभंग कर देता है; याने कायर सेना भाग जाने पर वीरभी उन्हें देख कर कभी कभी भाग उठते हैं ॥ ८९ ॥

> अप्रसादोऽनिधिष्ठानं देयांशहरणं च यत्। कालयापोऽप्रतीकारस्तद्वेराग्यस्य कारणम्॥ ९०॥

अप्रसन्न होना, अधिकारी न करना, छुटे हुए धनको आपही छे छेना, वेतन आदि देनेमें आज-कल कह कर समय विताना, और सेनाके विरोध आदिमें उपाय न करना ये वैराग्यके अर्थात् स्नेह छुटनेके कारण हैं॥ ९०॥

> आपीडयन्वलं शत्रोर्जिगीषुरतिशोषयेत् । सुखसाध्यं द्विषां सैन्यं दीर्घयानप्रपीडितम् ॥ ९१ ॥

विजय पानेकी इच्छा करने वाला राजा अपनी सेनाको विश्राम देता हुआ शत्रुसे जा मिड़े, क्योंकि लंबे मार्ग चलनेसे यकी यकाई शत्रुओंकी सेना सहजमें जीती जा सकती है। १९॥

> दायादादपरो मन्त्रो नास्ति भेदकरो द्विपाम्। तस्मादुत्थापयेचलाद्दायादं तस्य विद्विपः॥ ९२॥

वैरियोंके भाईबेटोंको छोड़ कर फूट कराने वाला दूसरा मंत्र (उपाय) नहीं है, इसलिये उस शत्रुके नाते-गोतेके पुरुषको प्रयन्नसे उकसावे अर्थात् तोड़ फोड़ कर अपनी ओर मिलावे ॥ ९२ ॥

संघाय युवराजेन यदि वा मुख्यमित्रणा। अन्तःप्रकोपनं कार्यमभियोक्तुः स्थिरात्मनः॥ ९३॥ युवराजके साथ अथवा मुख्य मंत्रीके साथ संधि (मेल) करके निश्चिताईसे

बैठे-ठाले शत्रुके घरमें फूट करा देनी चाहिये ॥ ९३ ॥

क्र्रं मित्रं रणे चापि भङ्गं दत्त्वा विघातयेत्। अथवा गोत्रहाकृष्ट्या तह्नक्ष्याश्रितवन्धनात्॥ ९४॥

युद्धमें हरा कर भी क्रूर मित्र (राजा) को मार डाटे अथवा जैसे गौको खींच कर बाँधते हैं वैसे ही उसके मुख्य सहायक राजाओंको बंधनमें डाल कर उसे मार देना चाहिये॥ ९४॥

खराज्यं वासयेद्राजा परदेशावगाहनात्। अथवा दानमानाभ्यां वासितं घनदं हि तत्'॥ ९५॥

और राजा शत्रुके राज्यसे मनुष्योंको पकड़ ला कर अपने राज्यमें वसावे, अथवा थन और आदरसे बसाया हुआ वह राज्य ही धन देने वाला होता है'॥९५॥

राजाह-'आः! किं वहुनोदितेन?

राजा बोला—'अजी ! बहुत बातोंसे क्या है !

आत्मोदयः परग्लानिर्द्धयं नीतिरितीयती। तदूरीकृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतीयते'॥ ९६॥

अपना लाभ और शत्रुकी हानि नीति तो यही है। बुद्धिमान् लोग इसीको स्तीकार करके अपनी चतुरता प्रकट करते हैं'॥ ९६॥

मन्त्रिणा विहस्योच्यते—'सर्वमेतिहिशेषतश्चोच्यते ! मंत्रीने हँस कर कहा-'यह तो सबसे वह कर बात आप कहते हैं; किंतु,—

अन्यदुच्छृङ्खलं सत्त्वमन्यच्छास्त्रनियन्त्रितम् । सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः !'॥ ९७॥

परन्तु, एक मनुष्य तो निरंकुश याने खतंत्र, और दूसरा नियनित याने नीति पर चलने वाला इन दोनोंमें बढ़ा अन्तर है, जैसे निश्चय करके भाँदनी और अधिरेका एक जगह पर होना कहाँ संमव है? अर्थात नहीं हो सकता है, इसिछेये नीतिविरुद्ध नहीं चलना चाहिये॥ ९७॥

तत उत्थाय राजा मोहूर्तिकावेदितलमे प्रस्थितः । तब राजा उठ कर ज्योतिर्धाके बतलाये लम्रमें लड़ाईके लिये बिदा हुआ ।

अथ प्रहितप्रणिधिहिंरण्यगर्भमागत्योवाच-'देव!समास्तप्रायो राजा चित्रवर्णः। संप्रति मलयपर्वताधित्यकायां समावासितकर कोऽनुवर्तते । दुर्गशोधनं प्रतिक्षणमनुसंघातव्यम्, यदोऽसौ गृधो महामन्त्री। किंच केनचित्सह तस्य विश्वासकथाप्रसङ्गेव तदिङ्गितमवगतं मया यदनेन कोऽप्यसहुगें प्रागेव नियुक्तः।' चको त्रृते—'देव!काक प्वासौ संभवति ।' राजाह—'न कदा-चिदेतत्। यद्यवं तदा कथं तेन शुकस्याभिमवोद्योगः इतः! अपरं च। शुकस्यागमनात्तस्य विश्रहोत्साहः । स चिरादत्रास्ते।' मन्ति तृते—'तथाप्यागन्तुः शङ्कनीयः।' राजाह—'आगन्तुका हि कदाचिदुपकारका दश्यन्ते।

फिर मेजे हुए दूतने हिरण्यगर्भसे आ कर कहा—'महाराज! राजा चित्रवणं आ पहुँचा है। अब मलय पर्वतकी ऊँची भूमि पर डेरा डाल कर अपनी सेनाको बसा कर ठहरा हुआ है। गडको देखभाल क्षणक्षणमें करनी चाहिये, क्योंकि यह गिद्ध महामंत्री है। और किसीके साथ उसकी विश्वासकी बातचीतसेही उसकी चेष्टा मैंन जान ली कि हमारे गढ़में इसने किसी न किसीको पहल्सेही लगा रक्खा होगा।' चकवा बोला-'महाराज! वह कोवाही होना संभव सीख पडता है।' राजा बोला-'यह बात कभी शक्य नहीं है। जो ऐसा होता तो कैसे उसने तोतेके अनादर करनेका उद्योग किया है है और दूभरे तोतेके आनेसे उसको लढ़ाईका उतसाह हुआ है। वह यहाँ बहुत दिनोंसे रहता है।' मंत्री

चोला-'तोभी आने वाळे पर संदेह करना ही चाहिये।' राजा बोला-'आने वाळे सचमुच कभी कभी उपकारी दीख पड़ते हैं।

ऋणु,—

परोऽपि हितवान् बन्धुर्वन्धुरप्यहितः परः। अहितो देहजो व्याधिर्हितमारण्यमौषधम्॥ ९८॥

सुन,—हित करने वाला शत्रु भी वन्धु है और अहितकारी वन्धु भी शत्रु होता है; जैसे देहसे उत्पन्न हुआ रोग अहितकारी होता है और वनमें उत्पन्न हुई सोषध हितकारी होती है ॥ ९८ ॥ अपरं स्व.—

आसीद्वीरवरो नाम शृद्धकस्य महीभृतः। स्रेवकः स्वस्पकालेन स द्दी सुतमात्मनः'॥ ९९॥

स्तीर दूसरे-शर्दक नाम राजाका एक वीरवर नाम सेवक था; उसने थोड़े चालमें अपने पुत्रको दे दिया'॥ ९९॥

चक्रः पृच्छति—'कथसेतत् ?'। राजा कथयति— चक्रवा पूछने लगा-'यह कथा कैसे है ?' राजा कहने लगा।—

## कथा ९

# [ राजकुमार और उसके पुत्रको बलिदानकी कहानी ९ ]

'अहं पुरा शूद्रकस्य राज्ञः कीडासरिस कर्ष्रकेिलाम्नो राजहंसस्य पुत्र्या कर्ष्रमञ्जर्या सहानुरागवानभवम् । तत्र वीरवरो
नाम महाराजपुत्रः कुतश्चिदेशादागत्य राजद्वारमुपगम्य प्रतीहारमुवाच—'अहं तावद्वेतनार्थी राजपुत्रः। राजदर्शनं कार्य।'
ततस्तेनासी राजदर्शनं कारितो बूते—'देव! यदि मया सेवकेन
प्रयोजनमस्ति तदासम्दर्शनं कियताम् ।' शूद्रक उवाच—किं
ते वर्तनम्?'। वीरवरो बूते—'प्रत्यहं सुवर्णपञ्चशतानि देहि ।'
राजाह—'का ते सामग्री?'। वीरवरो बूते—'द्वौ वाह् तृतीयश्च
खद्गः।' राजाह—'नेतच्छक्यम्।' तच्छुत्वा वीरवरश्चलितः। अथ
मित्रभिक्कम्—'देव! दिनचतुष्टयस्य वर्तनं दत्त्वा ज्ञायतामस्य
सक्रपं किमुपयुक्तोऽयमेतावद्वर्तनं गृह्वात्यनुपयुक्तो वेति'। ततो

मिन्नवचनादाहूय वीरवराय ताम्बूलं दत्त्वा पश्चरातानि सुवर्णानि दत्तानि । तद्विनियोगश्च राज्ञा सुनिभृतं निरूपितः । तद्वे वीरवरेण देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दत्तम् । स्थितस्याधं दुःखितेभ्यः, तद्वविश्ये भोज्यव्ययविलासव्ययेन । पतत्सर्वे नित्यकृत्यं कृत्वा राज्ञद्वारमहर्निशं खड्गपाणिः सेवते । यदा च राजा स्वयं समादिशति तदा स्वगृहमपि याति ।

'पहले में शृद्धक नाम राजाके कीड़ा सरोवरमें कर्पूरकेलि नामक राजहंसकी पुत्री कर्पूरमंजरीके साथ अनु क्त (प्रेमवश) हो गया था। वहाँ वीरवर नाम महा-राजकुमार किसी देशसे आया और राजाकी ड्योड़ी पर आ कर द्वारपालसे बोला-'मैं राजपुत्र हुं, नोकरी चाहता हूँ। राजाका दर्शन कराओ ।' फिर इसने उसे राजाका दर्शन कराया और वह बोला-'महाराज! जो मुझ सेवकका प्रयोजन हो तो मुझे नौकर रिखये. ।' शुद्रक बोला-"तुम कितनी तनख्वाह चाहते हो?" वीरवर बोला-'नित्य पाँच सी मोहरें दीजिये।' राजा बोला-'तेरे पास क्या क्या सामग्री है ?' वीरवर बोला-'दो बाँहें और तीसरा खन्न।' राजा बोला-'यह वात नहीं हो सकती है। यह सुन कर चीरवर चल दिया। फिर मंत्रियोंने कहा-'हे महाराज! चार दिनका वेतन दे कर इसका खरूप जान लीजिये कि यह क्या उपकारी है, जो इतना धन लेता है या उपयोगी नहीं है।' फिर मंत्रीके वचनसे बुलवाया और वीरवरको बीड़ा दे कर पाँच सौ मोहरें दे दीं। और उसका काम भी राजाने छुप कर देखा। वीरवरने उस धनका आधा देवताओंको और ब्राह्मणोंको अर्पण कर दिया। बचे हुएका आधा दुखियोंको; उससे बचा हुआ भोजनके तथा विलासादिमें खर्च किया। यह सब नित्य काम करके वह राजाके द्वार पर रातदिन हाथमें खन्न छे कर सेवा करता था और जब राजा आप आज्ञा देता तव अपने घर जाता था।

अथैकदा कृष्णचतुर्दश्यां रात्रौ राजा सकरुणं क्रन्दनध्विं शुश्राव । शूद्रक उवाच—'कः कोऽत्र द्वारि?'। तेनोक्तम्— 'देव! अहं वीरवरः।' राजोवाच—'क्रन्दनानुसरणं क्रियताम्।' वीरवरो 'यथाक्षाययित देवः' इत्युक्त्वा चिलतः। राज्ञा च चिन्तितम्—'नैतदुचितम्। अयमेकाकी राजपुत्रो मया स्चिभेद्ये तमसि प्रेरितः । तद्नु गत्वा किमेतदिति निरूपयामि।' ततो राजापि खहमादाय तद्तुसरणक्रमेण नगराद्वहिनिर्जगाम ।
गत्वा च वीरवरेण सा रुदती रूपयौवनसंपन्ना सर्वालंकारभूषिता
काचित्स्त्री दृष्टा। पृष्टा च—'का त्वम् ? किमधं रोदिषि ?'
स्त्रियोक्तम्—'अहमेतस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मीः । चिरादेतस्य
भुजच्छायायां महता सुखेन विश्वान्ता। इदानीमन्यत्र गमिध्यामि।' वीरवरो बृते—'यन्नापायः संभवति तन्नोपायोऽप्यस्ति।
तत्कथं स्यात्पुनरिहावलम्वनं भवत्याः ?'। लक्ष्मीरुवाच—
'यदि त्वमात्मनः पुत्रं शक्तिधरं द्वानिंशाल्लक्षणोपेतं भगवत्याः
सर्वमङ्गलाया उपहारीकरोषि तदाहं पुनरत्र सुचिरं निवसामि'
इत्युकत्वाऽदृश्याऽभवत्।

फिर एक समय कृष्णपक्षकी चौदसके दिन, रातको राजाने करणासिहत रोनेका शब्द सुना । शूदक बोला-'यहाँ द्वार पर कौन कीन है ?' उसने कहा—'महाराज! में वीरवर हूँ ।' राजाने कहा—'रोनेकी तो टोह लगाओ ।' 'जो महाराजकी आज्ञा' यह कह कर वीरवर चल दिया । और राजाने सोचा—'यह बात उचित नहीं है कि इस राजकुमारको मेंने घने अधेरेमें जाने की आज्ञा दी । इसलिये में उसके पीछे जा कर यह क्या है इसका निश्चय कहूँ ।' फिर राजा भी खड़ ले कर उसके पीछे नगरसे बाहर गया । और वीरवरने जा कर उस रोती हुई, हप तथा यौवनसे सुन्दर और सब आभूषण पहिने हुए किसी स्त्रीको देखा और पूछा—'तू कौन है ? किसलिये रोती है ?' स्त्रीन कहा—'में इस शूदककी राजलक्ष्मी हूँ । बहुत कालसे इसकी भुजाओंकी छायामें बढ़े सुखसे विश्राम करती थी । अब दूसरे स्थानमें जाऊँगी ।' वीरवर बोला—'जिसमें अपाय(नाश)का संभव है उसमें उपाय भी है । इसलिये कैसे फिर यहाँ आपका रहना होगा ?' लक्ष्मी बोली—'जो तू बत्तीस लक्षणोंसे संपन्न अपने पुत्र शक्तिधरको सर्वमंगला देवीकी मेट करे तो में फिर यहाँ बहुत काल तक रहूँ।' यह कह कर वह अंतर्थान हो गई।

ततो वीरवरण खगृहं गत्वा निद्रायमाणा खवराः प्रवोधिता षुत्रश्च । ता निद्रां परिखज्योत्थायोपविष्टौ । वीरवरस्तत्सर्व स्रक्ष्मीवचनमुक्तवान्। तच्छुत्वा सानन्दः राक्तिधरो बूते—'धन्यो- -१०० ] लक्ष्मीके वचनसे पुत्रका वलिदान और स्रोकी मृत्यु १९५

ऽहमेवंभूतः स्वामिराज्यरक्षार्थं यन्ममोपयोगः स्त्राघ्यः । तत्को-ऽधुना विलम्बस्य हेतुः १ एवंत्रिधे कर्मणि देहस्य विनियोगः स्त्राघ्यः ।

फिर वीरवरने अपने घर जा कर सोती हुई अपनी स्त्रीको और बेटेको जगाया। वे दोनों नींदको छोड़, उठ कर खड़े हो गये। वीरवरने वह सब लक्ष्मीका वचन उनको सुनाया। उसे सुन कर शक्तिधर आनन्दसे बोला—'मैं धन्य हूँ जो ऐसे, खामीके राज्यकी रक्षाके लिये मेरा उपयोग प्रशंसनीय है। इसलिये अब विलम्बका क्या कारण है? ऐसे काममें देहका लाग प्रशंसनीय है। यतः,—

धनानि ज.वितं चैव परार्थे प्राञ्च उत्स्रुजेत्। सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति'॥ १००॥

क्योंकि—पण्डितको परोपकारके लिये धन और प्राण छोड़ देने चाहिये, विनाश तो निश्चय होगाही, इसलिये अच्छे कार्यके लिए प्राणींका त्याग श्रेष्ठ हैं'॥ १००॥

शक्तिधरमातोवाच—'यद्येतम्न कर्तव्यं तत्केनान्येन कर्मणा मुख्यस्य महावर्तनस्य निष्कयो भविष्यति ?' इत्यालोच्य सर्वे सर्वमङ्गलायाः स्थानं गताः। तत्र सर्वमङ्गलां संपूज्य वीरवरो त्रूते—'देवि! प्रसीद। विजयतां विजयतां शृद्धको महाराजः, गृह्य-तामुपहारः।' इत्युक्त्वा पुत्रस्य शिरिश्चच्छेद। ततो वीरवरिश्च-न्तयामास—'गृहीतराजवर्तनस्य निस्तारः कृतः। अधुना निष्पुत्र-स्य जीवनेनालम्।' इत्यालोच्यात्मनः शिरच्छेदः कृतः। ततः स्त्रियापि स्वामिपुत्रशोकार्तया तदनुष्ठितम्।

शक्तिधरकी माता बोली-'जो यह नहीं करोगे तो और किस कामसे इस बढ़े वेतनके ऋणसे उनंतर होगे ? ।' यह विचार कर सब सर्वमंगला देवीके स्थान पर गये। वहाँ सर्वमंगला देवीको पूज कर वीरवरने कहा-'हे देवी! प्रसन्न हो; श्रद्धक महाराजकी जय हो जय हो! यह मेट लो।' यह कह कर पुत्रका शिर काट डाला। फिर वीरवर सोचने लगा कि-'लिये हुए राजाके ऋणको तो चुका दिया। अब विना पुत्रके जीवित किस कामका?।' यह विचार कर उसने अपना शिर

काट डाला। फिर पति और पुत्रके शोक्षे पीड़ित स्त्रीने भी अपना शिर काट डाला।

तत्सर्वे दृष्ट्वा राजा साश्चर्ये चिन्तयामास— 'जीवन्ति च म्रियन्ते च मृद्धिधाः श्चद्रजन्तवः । अनेन सदशो लोके न भूतो न भविष्यति ॥ १०१ ॥

यह सब देख कर राजा आर्थ्यसे सोचने लगा,—मेरे समान नीच प्राणी संसारमें जीते हैं और मरतेमी हैं, परन्तु संसारमें इसके समान न हुआ और न होगा॥ १०१॥

तदेतेन परित्यक्तेन मम राज्येनाप्यप्रयोजनम्। ततः शूद्रकेणापि खशिरदछेतुं खद्गः समुत्थापितः। अथ भगवत्या सर्वमङ्गलया राजा इस्ते धृन उक्तश्च—'पुत्र! प्रसन्नास्मि ते पतावता साइसेनालम्। जीवनान्तेऽपि तव राज्यभङ्गो नास्ति।'
राजा च साष्टाङ्गपातं प्रणम्योवाच—'देवि! किं मे राज्येन,
जीवितेन वा किं प्रयोजनम्? यद्यहमनुकम्पनीयस्तदा ममायुःशेषेणायं सदारपुत्रो वीरवरो जीवतु। अन्यथाऽहं यथाप्रातां
गतिं गच्छामि।' भगवत्युवाच—'पुत्र! अनेन ते सत्त्वोत्कर्पेण
श्रृत्यवात्सस्येन च तव तुष्टास्मि। गच्छ। विजयी भव। अयमि
सपरिवारो राजपुत्रो जीवतु।' इत्युक्त्वा देव्यदृश्याभवत्। ततो
वीरवरः सपुत्रदारो गृहं गतः। राजापि तैरलक्षितः सत्वरमन्तःपुरं प्रविष्टः।

इसिलये ऐसे महापुरुषि श्रास्य इस राज्यसे मुझे भी क्या प्रयोजन है ? पीछे श्राद्धकने भी अपना शिर काटनेको खड़ उठाया। तय सर्वमंगला देवीने राजाका हाथ रोका और कहा—'हे पुत्र! में तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, इतना साहम मत करो। मरनेके बाद भी तेरा राज्य भंग नहीं होगा।' तब राजा साष्टांग दंडवत और प्रणाम करके बोला-'हे देवी! मुझे राज्यसे क्या है अथवा जीनसे भी क्या प्रयोजन है ? और जो में कृपाके योग्य हूँ तो मेरी शेष आयुसे स्त्रीपुत्रसिहत वीर-वर जी उठे। नहीं तो में अपना शिर काट डाल्रंगा।' देवी बोली-'हं पुत्र! तेरे इस अधिक उत्साहसे और सेवकतासे खेहसे में तुझ पर प्रसन्न हूं। जाओ, तुम्हारी जय हो। यह राजपुत्र भी परिवारसमत जी उठे।' यह कह कर देवी

अंतर्धान हो गईं। पीछे वीरवर अपने स्त्रीपुत्रसमेत घरको गया । राजा भी उनसे छुप कर शीघ्र रनवासमें चला गया।

अथ प्रभाते वीरवरो द्वारस्थः पुनर्भूपालेन पृष्टः सन्नाह—'देव! सा रुदती मामवलोक्यादश्याभवत्। न काप्यन्या वार्ता विचते।' तद्वचनमाकण्यं राजाऽचिन्तयत्—'कथमयं स्नाच्यो महासस्वः?

इसके अनन्नर प्रातःकाल राज।नें ड्योदी पर बैठे हुए वीरवरसे फिर पूछा और वह वोला—'हे महाराज! वह रोती हुई स्त्री मुझे देख कर अन्तर्धान हो गई, और कुछ दूसरी बात नहीं थी।' उसका वचन सुन कर राजा सोचने लगा—-'इस महात्माको किस प्रकार बड़ाई कहूँ ? यतः.—

प्रियं ब्रूयादकृपणः शूरः स्यादविकत्थनः । दाता नापात्रवर्षी च प्रगरुभः स्यादनिष्ठरः ॥ १०२ ॥

क्योंकि — उदार पुरुषको मीठा बोलना चाहिये, ऋको अपनी प्रशंसा कर करनी चाहिये, दाताको कुपात्रमें दान न करना चाहिये, और उचित कर् बाहेको द्यारहित नहीं होना चाहिये॥ १०२॥

एनन्महापुरुषलक्षणमेतिस्मन्सर्वमस्ति ।' ततः सः राजाः प्रातः शिष्टसभां कृत्वा सर्ववृत्तान्तं प्रस्तुत्य प्रसादात्तस्य कर्णाटकराज्यं ददौ। तिकमागन्तुको जातिमात्राहुष्टः ? तत्राष्युत्तमाधममध्यमाः सन्ति ।'

यह महापुरुषका लक्षण इसमें सब है। पीछे उस राजाने प्रातःकाल शिष्ट लोगोंकी सभा करके और सब बृतान्तकी प्रशंसा करके प्रसन्नतासे उसे कर्नाटकका राज्य दे दिया। इसलिये (मैं जानना चाहता हूं) क्या विदेशी केवल जाति मात्रसेही दुए होता है? उनमें भी उत्तम, निकृष्ट, और मध्यम होते हैं।

### चक्रवाको द्ते-

'योऽकार्यं कार्यवच्छास्ति स किंमन्त्री नृपेच्छया। वरं स्वामिमनोदुःखं तन्नाशो न त्वकार्यतः॥ १०३॥

चकवा बं:ला—'जो राजाकी इच्छा(के अनुरोध)से, अयोग्य कर्यको योग्य कार्यके समान उपदेश करता है वह नीच मंत्री है। क्योंकि खामीके मनको दुःख होना अच्छा है परन्तु उस अनुचित काम करनेसे उसका नाश होना अच्छा नहीं है ॥ १०३ ॥

> वैद्यो गुरुश्च मन्त्री च यस्य राज्ञः वियः सदा । द्यारीरधर्मकोद्येभ्यः क्षित्रं स परिहीयते ॥ १०४ ॥

जिस राजाके पास वैद्य, गुरु और मंत्री सदा हाँमें हाँ मिलाने वाले हों वह राजा शरीर, धर्म और कोशसे शीघ्र रहित (नष्ट) हो जाता है ॥ १०४॥ श्टिणु देव !—

पुण्या छच्धं यदेकेन तन्ममापि भविष्यति ।

हत्वा भिक्षुं महालोभान्निध्यर्थी नापितो हतः'॥ १०५॥ मुनियं महाराज! जो वस्तु किसीने पुण्यसे पा ली वह वस्तु मुझे भी मिल जायगी, यह नहीं सोचना चाहिये; अधिक लोभसे भिखारीको मार कर एक धनका अभिलाषी नाई सारा गया'॥ १०५॥

राजा पृच्छति—'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति— राजा पूछने लगा—'यह कथा कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।—

### कथा १०

### [ एक क्षत्रिय, नाई और भिखारीकी कहानी १० ]

'अस्त्ययोध्यायां चूडामणिनांम क्षत्रियः। तेन धनार्थिना महता क्षेत्रोन भगवांश्चन्द्राधं चूडामणिश्चिरमाराधितः। ततः क्षीणपापोऽसौ खप्ते दर्शनं दत्वा भगवदादेशायक्षेश्चरेणादिष्टः—'यस्वमय
प्रातः क्षौरं कृत्वा लगुडं इस्ते कृत्वा गृहे निभृतं स्थास्यसि
ततोऽसिन्नेवाङ्गणे समागतं भिश्चं पश्यसि। तं निर्दयं लगुडप्रहारेण इनिष्यसि। ततः सुवर्णकलशो भविष्यति, तेन त्वया
यावज्ञीवं सुखिना भवितव्यम्।' ततस्तथानुष्ठिते तद्वृत्तम्। तत्र
क्षौरकरणायानीतेन नापितेनालोक्य चिन्तितम्—'अये! निधिप्राप्तरयमुगयः। अहमप्येवं किं न करोमि?' ततःप्रभृति नापितः
प्रत्यहं तथाविधो लगुडहस्तः सुनिभृतं भिक्षोरागमनं प्रतीक्षते ।
पकदा तेन प्राप्तो भिश्चलगुडेन व्यापादितः। तसाद्यराधात्सोऽपि नापितो राजपुरुवर्व्यापादितः। अतोऽहं ब्रवीमि—
'पुण्याङ्गच्धं यदेकेन' इत्यादि।

अयोध्यामें चूबामणि नाम एक क्षत्रिय रहता था। उस धनके अभिलाषीने बढ़े क्षेत्रसे भगवान् महादेवजीकी बहुत काल तक आराधना की। फिर जब वह क्षीणपाप हो गया तब महादेवजीकी आज्ञासे कुबेरने खप्रेमें दर्शन दें कर आज्ञा दी कि—जो तुम आज प्रातःकाल और क्षीर कराके लाठी हायमें छे कर घरमें एकांतमें छुप कर बैठोंगे तो इसी आँगनमें एक भिखारीको आया हुआ देखोंगे। जब तुम उसे निर्दय हो कर लाठीकी प्रहारोंसे मारोंगे तब वह सुवर्णका कलश हो जायगा। उससे तुम जीवनपर्यन्त सुखसे रहोंगे। 'फिर वंसा करने पर वही बात हुई। वहाँ क्षीर करनेके लिये बुलाया हुआ नाई सोचने लगा—'अरे! धन पानेका यही उपाय है, में भी ऐसा क्यों न कहाँ?' फिर उस दिनसे नाई वैसे ही लाठी हाथमें लिये हमेशा छिप कर भिखारीके आनेकी राह देखता रहता था। एक दिन उसने भिखारीको पा लिया और लाठीसे मार डाला। अपराधसे उस नाईको भी राजाके पुरुषोंने मार डाला। इसलिये में कहता हूं, "किसीको पुण्यसे मिल गई" इत्यादि।'

राजाह—

'पुरावृत्तकथोद्वारैः कथं निर्णीयते परः।

स्याजिष्कारणबन्धुर्वा किं वा विश्वासघातकः ॥ १०६॥

राजा बोला—'पहले हो गई कथाओं के कहनेसे नवीन आया हुआ कैसे निश्चय किया जाय कि यह अकृत्रिम बांधन है अथवा विश्वासघाती है ॥१०६॥ यातु । प्रस्तुतमनुसंधीयताम् । मलयाधित्यकायां चेचित्रवर्णस्त-दधुना किं विधेयम्?' मन्त्री चदति—'देव! आगतप्रणिधिमुखा-नमया श्रुतं तन्महामन्त्रिणो गृध्वस्योपदेशे, यचित्रवर्णेनानादरः कृतः । ततोऽसौ मूढो जेतुं शक्यः।

इसे जाने दो। अब जो उपस्थित है उसका विचार करो। मलय पर्वतके ऊपर जो चित्रवर्ण ठहरा है इसलिये अब क्या करना चाहिये?' मंत्री बोला-'हे महाराज! लौट कर आये हुए दूतके मुँहसे मेंने यह छुना है कि उस महामंत्री गृधके उपदेश पर चित्रवर्णने अनादर किया है। फिर उस मूर्खको जीत सकते हैं। तथा चोक्तम्,—

लुब्धः क्रूरोऽलसोऽसत्यः प्रमादी भीरुरस्थिरः। मूढो योधावमन्ता च सुखच्छेद्यो रिपुः स्मृतः॥ १०७॥ वैसा कहा है—लोभी, कपटी, आलसी, झठा, कायर, अधीर, मूर्ब और योदाओंका अनादर करने वाला शत्रु सहजमें नाश किया जा सकता हैं॥१००॥ ततोऽसा यावदसादुर्गद्वाररोधं न करोति तावन्नद्यद्विवनवर्त्मसु तद्वलानि हन्तुं सारसादयः सेनापतयो नियुज्यन्ताम्।

फिर वह जब तक हमारे गढ़का द्वार न रोके तब तक पर्वत और वनके मार्गोंमें उसकी सेनाको मारनेके लिये सारस आदिको सेनापित नियुक्त कर दीजिये। तथा चोक्तम्,—

दीर्घवर्त्मपरिश्रान्तं नद्यद्भिवनसंकुलम् । घोराग्निभयसंत्रस्तं श्चित्पपासार्दितं तथा ॥ १०८ ॥

र्वसा कहा है — राजाको लंबे मार्गसे थकी हुई, नदी, पर्वत और वनके कारण ककी हुई भयंकर अग्निसे डरी हुई तथा भूख-प्याससे व्याकुल हुई॥१०८॥

प्रमत्तं भोजनव्यग्रं व्याधिदुर्भिक्षपीडितम् । असंस्थितमभूयिष्ठं वृष्टिवातसमाङ्कलम् ॥ १०९ ॥

(मद्यगनादिसे) मतवाली, भोजनमें आसक्त, रोग तथा अक्षालसे पीडित तथा आश्रयरहित, थोड़ीसी, तथा वर्षा और ( शीतल ) वायुसे घवराई हुई ॥ १०९ ॥

> पङ्कपांशुजलाच्छन्नं सुव्यस्तं दस्युविद्वतम् । एवंभूतं महीपालः परसेन्यं विघातयेत् ॥ ११० ॥

कीचड़, धूलि और जलसे व्याप्त, आपित्तसे निकलनेके यलमें व्याक्रल, चौर आदिके उपद्रवोंसे युक्त ऐसी शत्रुकी सेनाको नाश करना चाहिये॥ ११०॥ अन्यच्य,—

> अवस्कन्दभयाद्वाजा प्रजागरकृतश्रमम् । दिवासुप्तं समाहन्याचिद्रःव्याकुलसैनिकम् ॥ १११ ॥

और दूसरे-धिर जानेकी शंकाके कारण रातक अधिक जागनेसे थकी हुई, दिनमें सोती हुई, निदासे व्याञ्चल शत्रुकी सेनाको राजा मार डाले ॥ १९१ ॥ अतस्तस्य प्रमादिनो वलं गत्वा यथावकाशं दिवानिशं प्रन्तवस्मत्सेनापतयः ।' तथानुष्ठिते चित्रवर्णस्य सैनिकाः सेनापतयश्च वहवो निहताः। ततश्चित्रवर्णो विषण्णः स्वमन्त्रिणं दूरदर्शिनमाह—'तात! किमित्यसादुपेक्षा कियते किं काष्यांवनयो ममास्ति?

इसिलये उस प्रमादीकी सेनाको जा कर जैसा अवसर मिले रातिदन हमारे सेनापित छट खसोट कर मारे। ऐसा करनेसे चित्रवर्णकी सेना और बहुतसे सेनापित मारे गये; फिर चित्रवर्ण विकल हो कर अपने मंत्री दूरदर्शीसे कहने लगा—'प्यारे! किसिलिये हमारा अनादर करता है? क्या कमी मैंने तेरा अनादर किया है?

तथा चोक्तम्,—

न राज्यं प्राप्तमित्येवं वर्तितव्यमसांप्रतम् । श्रियं द्यविनयो इन्ति जरा रूपमिवोत्तमम् ॥ ११२ ॥

जैसा कहा है—राज्य मिल गया, यह जान कर अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिये। क्योंकि कठोरता निश्चय करके लक्ष्मीको ऐसे नाशमें मिला देती है जैसे सुन्दर रूप-रंगको बुढ़ापा॥ ११२॥

अपि च,-

दक्षः श्रियमधिगच्छति पश्याशी कल्यतां सुखमरोगी । अभ्यासी विद्यान्तं धर्मार्थयशांसि च विनीतः ॥ ११३ ॥

और भी-चतुर पुरुष लक्ष्मीको, सुन्दर और हंलका भोजन करने वाला नीरोगताको, रोगहीन सुखको, अभ्यासी विद्याके अंतको, और सुशील अर्थात् नम्रतादिगुणोंसे युक्त मनुष्य धर्म, धन और यशको पाता है ॥ ११३॥

गृभ्रोऽवदत्—'देव! श्रु,—

गिद्ध बोला-'महाराज! सुनिये,---

अविद्वानिप भूपालो विद्यानुद्धोपसेवया। परां श्रियमवामोति जलासन्नतर्ह्यथा॥ ११४॥

मूर्ख राजा भी पण्डितोंकी सेवासे जलके समीपके वृक्षके समान उत्तमोत्तम संपत्तिको पाता है ॥ ११४ ॥

अन्यच,—

पानं स्त्री मृगया द्युतमर्थदूषणमेव च । वाग्दण्डयोश्च पारुष्यं व्यसनानि महीभुजाम् ॥ ११५ ॥

और दूसरे-मद्य आदिका पीना, परस्रोका संग, आखेट, जुआ, अन्यायसे पराया धन लेना, और वचन तथा दंडमें रूखाई और कठोरता ये राजाओंके अवगुण कहे हैं; अर्थात् उनका त्याग करना अवश्य है ॥ ११५॥ किं च,—

न साहसैकान्तरसानुवर्तिना न चाप्युपायोपहतान्तरात्मनाः। विभूतयः शक्यमवाप्तुमूर्जिता नये च शौर्ये च वसन्ति संपदः॥ ११६॥

और ( वुराई भलाईको विना विचार कर ) केवल साहस करने वाला, और उपायसे उपहत चित्तवाला, अधिक ऐश्वर्यको नहीं पा सकता है, क्योंकि जहां पर नीति और शुरता रहती है वहां ही संपत्तियाँ रहती हैं ॥ ११६॥

त्वया खवलोत्साहमवलोक्य साहसैकवासिना मयोपन्यस्ते-ष्विप मन्त्रेष्वनवधानं वाक्पारुष्यं च कृतम् । अतो दुनींतेः फलमिदमनुभूयते।

और केवल साहस पर भरोसा करने वाले, आपने अपनी सेनाके उत्साहको देख कर मेरे किये उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया था और कठोर वचन कहे थे उसी कटु नीतिका फल भोग रहे हो।

तथा चोक्तम्,—

दुर्मन्त्रिणं किमुपयन्ति न नीतिदोषाः संतापयन्ति कमपथ्यभुजं न रोगाः?। कं श्रीनं दर्पयति कं न निहन्ति मृत्युः कं स्त्रीकृता न विषयाः परितापयन्ति?॥ ११७॥

नीतिके दोष किस बुरे मंत्रीमें नहीं होते हैं १ किसको अपथ्य (अहितकर वस्तुएँ) खाने पर रोग नहीं पीड़ा देते हैं १ लक्ष्मी किस मनुष्यको अभिमानी नहीं करती है १ मृत्यु किसको नहीं मारती है और स्त्रीके किये हुए दुराचार किस पुरुषको दुःख नहीं देते हैं १ ॥ १९७॥

अपरं च,-

मुदं विषादः शरदं हिमागम-स्तमो विवस्तान् सुकृतं कृतग्नता। वियोपपत्तिः शुचमापदं नयः

श्रियः समृद्धा अपि हन्ति दुर्नयः ॥ ११८॥

और दूसरे-दुःख-हर्षको, हिमऋतु शरदको, सूर्य अधेरेको, कृतघ्रता उपकार अथवा पुण्यको, अभीष्टका लाम शोकको, नीति आपत्तिको और अनीति अतिसमृद्ध (बढ़ी हुई) संपत्तिको भी नाश कर देती है ॥ ११८॥

ततो मयाप्यालोचितम्—'प्रज्ञाहीनोऽयं राजा । नो चेत्कथं नीतिशास्त्रकथाकौमुदीं वागुल्काभिस्तिमिरयति ?

तब मैंने भी सोच लिया था कि यह राजा बुद्धिहीन है; नहीं तो कैसे नीतिशास्त्रकी कथारूपी चाँदनीको वाणीरूपी उल्कापातोंसे धुँधली करता? यतः.—

> यस्य नास्ति खयंप्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्?। छोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति ?'॥ ११९॥

क्योंकि — जिस मनुष्यको अपनी बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र क्या करता है ? जैसे दोनों आँखोंसे रहित अन्धे मनुष्यको दर्पण क्या करेगा ?'॥ १९९॥

इत्यालोच्य तूष्णीं स्थितः। अथ राजा वद्धाञ्जलिराह—'तात! अस्त्ययं ममापराधः। इदानीं यथावशिष्टवलसहितः प्रत्यावृत्य विन्ध्याचलं गच्छामि तथोपदिश।' गृधः स्वगतं चिन्तयति—'कियतामत्र प्रतीकारः।

यह जीमें विचार कर चुपका-सा हो बैठा था। पीछे राजा हाथ जोड़ कर बोला-'प्यारे! यह मेरा अपराध हुआ। अब जैसे बची हुई सेनाके साथ लीट कर विंध्याचल पहुँच जाऊँ वैसा उपाय बता।' गिद्ध अपने जीमें सोचने लगा,-'इसका कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिये।

यतः,—

देवतासु गुरौ गोषु राजसु ब्राह्मणेषु च । नियन्तव्यः सदा कोपो वालवृद्धातुरेषु च' ॥ १२० ॥

क्योंकि — देवता, गुरु, गाय, राजा, ब्राह्मण, बालक, बूढ़ा और रोगी इन पर क्रोध रोकना चाहियें ॥ १२० ॥

मन्त्री प्रहस्य बूते—'देव! मा भैषीः। समाश्वसिहि श्रुणु देव!

मंत्री (यह अपने जीमें विचार कर) हँस कर बोला-'महाराज! मत डिरये और धीरज धरिये, हे महाराज! सुनिये,— मित्रणां भिन्नसंधाने भिषजां सोंनिपातिके।
कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा सुस्थे को वा न पण्डितः?॥१२१॥
लडाईके समय शत्रुसे मेल करनेमें मंत्रियोंकी, सन्तिपात(ज्वर) रोगमें वैद्योंकी
और कार्योंके साधनमें दूसरोंकी बुद्धि जानी जाती है, और यों वेठें ठालें
कौन पण्डित नहीं है ?॥ १२१॥

अपरं च,—

आरभन्तेऽल्पमेचाज्ञाः कामं व्यत्रा भवन्ति च। महारम्भाः कृतिधयस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः ॥ १२२॥

और दूसरे-बुद्धिहीन, छोटे ही कामका आग्भ करते हैं और अल्पन्त व्याकुल हो जाते हैं। बुद्धिमान् बड़े बड़े काम करते हैं और कभी विकल नहीं होते हैं॥ १२२॥

तदत्र भवत्यतापादेव दुग भङ्कत्वा कीर्तिप्रतापसहितं त्वामचि-रेण कालेन विन्ध्याचलं नेष्यामि।' राजाह—'कथमधुना खल्प-बलेन तत्मंपयते?'। गृभ्रो वदति—'देव! सर्वे भविष्यति। यतो विजिगीषोरदीर्घसूत्रता विजयसिद्धेरवश्यंभावि लक्षणम्। तत्सहसैव दुर्गावरोधः कियताम्।'

इसिलये यहाँ आपके पुण्य ग्तापसेही गढ़को तोड़ फोड़ यश और पराक्रम-सिहत आपको शीघ्र विध्याचलको ले चल्ला। 'राजा बोला-'अब थोड़ीसी सेनासे यह कैसे होगा ?' गिद्धने कहा-'महाराज! सब कुछ हो जायगा। क्योंकि जय चाहने वालेको दीर्धसूत्रता (कालक्षेप) न होना ही जयकी सिद्धिका अवस्य होनहार लक्षण है। इसिलये एकाएक ही गढ़ चारों ओरसे घेर लीजिये।'

प्रहितप्रणिधिना वकेनागत्य हिरण्यगर्भस्य तत्कंथितम्—'देव! स्वल्पवल एवायं राजा चित्रवर्णो गृध्रस्य मन्त्रोपस्तम्भेन दुर्गावरोधं करिष्यति । राजाह—'सर्वत्र, किमधुना विधेयम्?' चक्रो बूते—'स्वले सारासारविचारः कियताम्।' तज्ज्ञात्वा सुवर्णवस्त्रादिकं यथाई प्रसाद्प्रदानं कियताम्।

१ वात, पित्त कीर कफ इन तीन दोवोंके संनिपातसे होने वाला ज्वर या अन्य रोग भयंकर प्राणवातक माने गये हैं.

मेजे हुए दूत बगुलेने लौट कर राजा हिरण्यगर्भसे यह कहा-'महाराज! राजा चित्रवर्णके पास थे: ही सेना रह गई है, गिद्धके उपदेशसे गढ़ घेरेगा।' राजा बोला-'हे सर्वज्ञ! अब क्या करना चाहिये?' चकवा बोला-'अपनी सेनामें निर्वल और प्रवलका विचार कर लीजिये। वह जान कर सुवर्ण कपढ़े आदि जो जिस योग्य हो उसे प्रसन्नताका दान (अर्थात्) पारितोषिक दीजिये॥ यतः.—

यः काकिनीमप्यपथप्रपन्नां
समुद्धरेन्निष्कसहस्रतुख्याम् ।
कालेषु कोटिष्वपि मुक्तहस्तस्तं राजसिंहं न जहाति लक्ष्मीः ॥ १२३ ॥

क्योंकि—जो राजा बुरे मार्गमें पड़ी हुई एक कोड़ीको भी हजार मोहरोंके समान जान कर उठा छेता है और फिर किसी उचित समय पर करोड़ों रुपये खर्च कर डालता है उस श्रेष्ठ राजा को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है ॥ १२३॥ अन्यच,—

> कतौ विवाहे व्यसने रिपुक्षये यदास्करे कर्मणि मित्रसंग्रहे। प्रियासु नारीष्वधनेषु वान्धवे-ष्वतिव्ययो नास्ति नराधिपाष्टसु॥ १२४॥

और दूसरे-महाराज ! यज्ञमें, विवाहमें, विपित्तमें, शत्रुके नाश करनेमें, यश चढ़ाने वाले कार्यमें, मित्रके आदरमें, प्रिय स्त्रियोंमें, निर्धन बान्धवोंमें इन आठ वातोंमें व्यय त्रथा नहीं कहाता है ॥ १२४ ॥

यतः,—

मूर्जः खल्पव्ययत्रासात्सर्वनाशं करोति हि।

कः सुधीः संत्यजेद्भाण्डं ग्रुल्कस्यैवातिसाध्वसात्'॥ १२५॥ क्योंकि मूर्ख थोडे व्ययके भयसे निश्चय करके सर्वनाश कर देता है, और कौनसा वुद्धिमान् राज्यके भयसे अपनी दुकानके द्रव्य आदिको छोड देता है ?॥ १२५॥

राजाह-'कथमिह समयेऽतिच्ययो युज्यते? उक्तं च-"आपद्धें धनं रक्षेत्" इति।' मन्त्री बृते-'श्रीमतः कथमापदः ?'। राजाह— 'कदाचिचलते लक्ष्मीः ।' मन्त्री बूते—'संचितापि विनश्यति । तद्देव ! कार्पण्यं विमुच्य दानमानाभ्यां स्वभटाः पुरस्कियन्ताम् ।

राजा बोला-'इस समय अधिक व्यय क्यों करना चाहिये ? कहा भी है"आपित्तके नाशके लिये धनकी रक्षा करे" इत्यादि ।' मंत्री बोला-'लक्ष्मीवान्को
आपित्त कहाँ ?' राजा बोला-'जो लक्ष्मी चली जाय तो ?' मंत्री बोला-'संचित
धन भी नष्ट हो जाय तो ? इसलिये महाराज! कृपणताको छोड़ दान
और मानसे अपने शुरु वीरोंका आदर कीजिये।

तथा चोक्तम्,—

परस्परज्ञाः संहृष्टास्त्यकुं प्राणान्सुनिश्चिताः । कुलीनाः पूजिताः सम्यग्विजयन्ते द्विषद्वलम् ॥ १२६॥

र्जसा कहा है-आपसमें एक दूसरेकी सहायता करनेवाले, प्रसन्नचित्त, प्राणोंको (स्वामीके लिये संप्राममें) झोंकने वाले, (शत्रुके मारनेका निश्चय संकल्प करने वाले, श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुए) और अच्छे प्रकारसे सन्मान किये गये ऐसे श्रूरवीर शत्रुकी सेनाको विजय करते हैं॥ १२६॥

अपरं च,-

सुभटाः शीलसंपन्नाः संहताः कृतनिश्चयाः । अपि पञ्चशतं शूरा निझन्ति रिपुचाहिनीम् ॥ १२७ ॥

और दूसरे-अच्छे खभाव वाले, आपसमें मिले हुए, और विना-मरें मारे नहीं लड़ेंगे ऐसा निश्चय करने वाले, पाँच सौ भी बड़े बड़े शूर वीर योधा वैरीकी सेनाका नाश कर देते हैं ॥ १२७ ॥

किं च,-

शिष्टैरप्यविशेषज्ञ उग्रश्च कृतनाशकः। त्यज्यते किं पुनर्नान्यैर्यश्चाप्यात्मम्भरिर्नरः॥ १२८॥

और महामूर्ख, दुष्ट प्रकृति वाला, कृतम् और खार्या मनुष्यको सज्जन मी छोइ देते हैं; फिर दूसरोंका क्या कहना है? अर्थात् ऐसेको सब लाग देते हैं॥ १२८॥

यतः,—

सत्यं शौर्यं दया त्यागो नृपस्यैते महागुणाः । एभिर्मुक्तो महीपालः प्रामोति खलु वाच्यताम् ॥ १२९ ॥ क्योंकि—सत्य, श्र्ता, त्या और दान याने उदारता ये राजाके बड़े गुण हैं, और इन गुणोंसे रहित राजा निश्चय करके वाच्यता(निन्दा)को पाता है ॥ ई हिश प्रस्तावेऽमात्यास्तावदेव पुरस्कर्तच्याः।

ऐसे समय पर पहले मंत्रियोंका सत्कार होना चाहिये;

तथा चोक्तम्,—

यो येन प्रनिवद्धः स्थात्सह तेनोदयी व्ययी। स विश्वस्तो नियोक्तव्यः प्राणेषु च धनेषु च ॥ १३०॥

जैसा कहा है, — जो जिससे, बँधा हुआ है और उसीके साथ जिसका उदय और हास (क्षति) है ऐसे भरोसेके मनुष्यको प्राणोंकी रक्षाके कार्यमें लगाना चाहिये॥ १३०॥

यतः,-

धूर्तः स्त्री वा शिशुर्यस्य मन्त्रिणः स्युर्महीपतेः। अनीतिपवनश्चिप्तः कार्याच्यौ स निमज्जति ॥ १३२॥

क्योंकि—जिस राजाके धूर्त, स्त्री अथवा बालक मंत्री हों वह अनीतिरूपी पवनमे उड़ाया हुआ कार्यरूपी समुद्रमें डूबता है ॥ १३१ ॥ श्रुण देव !—

हर्षक्रोधौ समौ यस्य शास्त्रार्थे प्रत्ययस्तथा। नित्यं भृत्यानुपेक्षा च तस्य स्याद्धनदा घरा ॥ १३२ ॥

महाराज ! सुनिये—जिसको हर्ष और कोध समान हैं, शास्त्रमें भरोसा है और सेवकों पर अतिस्नेह है उसको पृथ्वी सतत धन देनेवाली होती है ॥१३२॥

येषां राज्ञा सह स्यातामुखयापचयौ ध्रुवम् । अमात्या इति तान्राजा नावमन्येत्कदाचन ॥ १३३ ॥

जिन्होंकी राजाके साथ निश्चय करके घटती और बढ़ती हो वे मंत्री कहाते हैं और राजाको उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिये॥ १३३॥ यतः,—

महीसुजो मदान्धस्य संकीर्णस्येव दन्तिनः । स्खलतो हि करालम्बः सुहृत्सचिवचेष्टितम्'॥ १३४॥ और मतवाले हाथीके समान गिरते हुए मदांध राजाको क्षिग्ध अंतःकरणवाले मंत्रीका अच्छा उपदेशही करावलंब अर्थात हाथसे सहारा देनेके समान हैं'॥ अथागत्य प्रणम्य मेघवणीं बूते—'देव! दृष्टिप्रसादं कुरु । इदानीं विपक्षो दुर्गद्वारि वर्तते । तद्देवपादादेशाद्वहिनिःस्त्य स्वविक्रमं दृश्यामि । तेन देवपादानामानृण्यमुपगच्छामि ।' चको बूते—'मेवम् । यदि वहिनिःस्त्य योद्धव्यं तदा दुर्गाश्रयणम् मेव निष्प्रयोजनम् ।

फिर मेघवर्णने आ कर प्रणाम करके कहा—'हे महाराज! कृपा कर देख ठीजिये। अब शत्रु गढ़के द्वारमें आ पहुँचा है। इसिछये आपकी आज्ञासे वाहर निकल कर अपना पराकम दिखलाऊँ जिससे महाराजके ऋणसे में उनंतर हो जाऊँ।' चकवा बोला—'ऐसा मत कर, जो बाहर निकल कर हम लड़ेंगे तो गढ़का आसरा ही बृथा है।

अपरं च,-

विषमो हि यथा नकः सिळळान्निर्गतोऽवदाः।

वन।द्विनिर्गतः शूरः सिंहोऽपि स्याच्छृगालवत् ॥ १३५ ॥ और दूसरे-जैसे भयंकर मगर पानीसे बाहर निकल कर विवश हो जाता है, वैसे ही वनसे निकल कर पराक्रमी सिंह भी गीदड़के समान हो जाता है॥१३५॥

देव ! स्वयं गत्वा दश्यतां युद्धम् । महाराज ! आप चल कर युद्ध देखिये;

यतः,--

पुरस्कृत्य वलं राजा योधयेदवलोकयन्।

स्वामिनाधिष्ठितः भ्वापि किं न सिंहायते ध्रुवम् ?' ॥१३६॥

क्योंकि—राजा आप देखता हुआ सेनाको आगे करके लडावे, क्योंकि खामीसे लडकाया हुआ कुत्ता भी क्या सचमुच सिंहकी भाँति वल नहीं दिखाता है ? अर्थात् अवस्य ही दिखाता है ॥ १३६ ॥

अथ ते सर्वे दुर्गद्वारं गत्वा महाहवं कृतवन्तः। अपरेद्युश्चित्र-वर्णो राजा गृधमुवाच—'तात! खप्रतिज्ञातमधुना निर्वाह्य।' गृधो बूते—'देव! श्रुणु तावत्;

१ 'नकः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति'-मगर पानीमें रह कर वडे हाथी-कोभी खींच सकता है, पर बाहर निकलनेसे तो विवश हो जाता है.

पीछे उन सभीने गढ़के द्वार पर जा कर बड़ा घनघोर युद्ध किया। दूसरे दिन राजा चित्रवर्णगिद्धसे बोला-'प्यारे!ं अब अपनी प्रतिज्ञाका पालन कर।' गिद्ध बोला-'महाराज! पहले सुन लीजिये,—

अकालसहमत्यर्षं मूर्खव्यसनिनायकम् । अगुप्तं भीरुयोधं च दुर्गव्यसनमुच्यते ॥ १३७ ॥

बहुत काल तक घेरा न सहने वाला अर्थात् कचा, अत्यंत खल्प सैन्य-युक्त, मूर्ख और मद्यपानादि दोषयुक्त नायक जिसका हो, जिसकी अच्छे प्रकारसे रक्षा नहीं की गई हो और जिसमें कायर और डरपोक योद्धा हों वह गढ़की विपत्ति कही गई है ॥ १३७॥

तत्तावदत्र नास्ति।

सो बात तो यहाँ नहीं है।

उपजापश्चिरारोधोऽवरुकन्दर्स्तावपौरुषम् । दुर्गस्य लङ्घनोपायाश्चत्वारः कथिता इमे ॥ १३८ ॥

गढ़की भीतरी सेनामें किसी मेदियेको भेज कर फूट करा देना, बहुत काल तक चारों ओरसे घेरे पड़े रहना, बार बार शत्रुं पर चढ़ाई करना और अल्पन्त साहस दिखलाना ये चार गढ़के जीतनेके उपाय हैं॥ १३८॥

अत्र यथाशक्ति कियते यतः (कर्णे कथयति ।) एवमेवम् ।'
ततोऽनुदित एव भास्करे चतुष्वेषि दुर्गद्वारेषु वृत्ते युद्धे दुर्गास्वन्तरगृहेष्वेकदा काकैरिम्निनिक्षिप्तः । ततः 'गृहीतं गृहीतं दुर्गम्'
इति कोलाहलं श्रुत्वा सर्वतः प्रदीप्ताम्निमवलोक्य राजहंससैनिका दुर्गवासिनश्च सत्वरं ह्नदं प्रविष्टाः ।

इसमें शक्तिके अनुसार उपाय किया जाता है। (कानमें कहने लगा) इस प्रकार इस प्रकार। फिर एक दिन सूर्यके विना ही निकले गढ़के चारों द्वारों पर घनघोर युद्ध होने पर गढ़के भीतरके डेरोंमें कौओंने आग लगा दी। फिर तो "गढ़को ले लिया ले लिया" यह हुर्रा सुन कर चारों ओर आगको धधकती दुई देख कर राजहंसकी सेनाके ग्रुर वीर और गढ़के रहने वाले शीघ्र सरोवरमें युस गये।

हि॰ १४

यतः,---

सुमन्त्रितं सुविकान्तं सुयुद्धं सुपलायितम् । कार्यकाले यथादाक्ति कुर्यान्न तु विचारयेत्'॥ १३९॥

अवसरके आ पड़ने पर अच्छा उपाय, अच्छी भाँति पराक्रम, भली भाँति युद्ध और जी ले कर भागना इन वार्तोको जैसा वन पड़े अपनी शक्तिके अनुसार करना ही चाहिये और सोचना नहीं चाहिये'॥ १३९॥

राजहंसः स्वभावान्मन्दगतिः सारसिद्वतीयश्च चित्रवर्णस्य सेनापितना कुकुटेनागत्य वेष्टितः । हिरण्यगर्भः सारसमाह—'सारस सेनापते! ममानुरोधादात्मानं कथं व्यापादियष्यिति? त्वमधुना गन्तुं राकः। तद्गत्वा जलं प्रविश्यात्मानं परिरक्ष । अस्तर्पुत्रं चूडामणिनामानं सर्वे इसंमत्या राजानं करिष्यसि ।' सारसो ब्रूते—'देव! न वक्तव्यमेवं दुःसहं वचः। यावचन्द्राकों दिवि तिष्ठतस्तावद्विजयतां देवः। अहं देवदुर्गाधिकारी। मन्मां-सास्गिविक्षेतन द्वारवर्त्मना प्रविशतु शत्रुः।

राजहंस तो खभावहींसे घीरे चलने वाला था और उसके साथी सारसको चित्रवर्णके सेनापित सुगेंने आ कर घेर लिया । हिरण्यार्भने सारससे कहा-'हे सेनापित सारस! हमारे पीछे अपनेको क्यों मारता है ? तू अभी जा सकता है; इसलिये जा कर, जलमें घुस और अपनी रक्षा कर । मेरे चूडामणि नाम बेटेको सर्वज्ञकी संगतिसे राजा कर दीजिये ।' सारसने कहा-'महाराज! इस प्रकार कठोर वचन नहीं कहना चाहिये। जब तक आकाशमें सूर्य और चन्द्रमा ठहरे हुए हैं तब तक महाराजकी जय हो। महाराज! में गढ़का अधिकारी हूँ, मेरे मांस और लोहूसे सने हुए द्वारके मार्गसे भलेही शत्रु घुस जाय;

अपरं च,—

दाता क्षमी गुणग्राही खामी दुःखेन लभ्यते।' और दूसरे—दाता, क्षमावान, गुणग्राही खामी दुःखसे मिलता है।' राजाह—'सत्यमेवैतत्। राजा बोला-'यह तो ठीक ही है; किंतु,—

चु'चिर्दक्षोऽनुरक्तश्च जाने भृत्योऽपि दुर्रुभः' ॥ १४० ॥

परंतु,—में जानता हूँ कि नेक, सचा, चतुर और खामीको चाहने वाला सेवक तो मिलना भी कठिन है ॥ १४० ॥

सारसो बूते—'श्रुणु देव! सारसने कहा-'महाराज! सुनिये.—

यदि समरमपास्य नास्ति मृत्यो-भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम् । अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः, किमिति मुधा मलिनं यशः क्रियेत ?॥ १४१॥

जो युद्धको छोड कर जानेमें मृत्युका भय न हो तो यहाँसे अन्य कोई स्थानमें चले जाना ठीक है; पर प्राणीका मरण अवश्य ही है इसलिये जा कर क्यों वृथा अपना यश मलिन करना चाहिये ? ॥ १४१ ॥ अन्यच.—

> भवेऽस्मिन्पवनोद्धान्तवीचिविश्रमभङ्घरे । जायते पुण्ययोगेन परार्थे जीवितव्ययः ॥ १४२ ॥

और दूसरे-वायुसे उठी हुई लृहरियोंके खेलके समान क्षणभंगुर इस असार संसारमें पराये उपकारके लिये प्राणोंका त्याग वहें पुण्यसे होता है ॥ १४२ ॥

> स्वाम्यमात्यश्च राष्ट्रं च दुर्गं कोशो वलं सुहृत् । राज्याङ्गानि प्रकृतयः पाराणां श्रेणयोऽपि च ॥ १४३ ॥

और खामी, मंत्री, राज्य, गढ़, कोश, सेना, मित्र और पुरवासियोंके समृह ये राज्यके अंग हैं ॥ १४३ ॥

देव ! त्वं च स्वामी सर्वथा रक्षणीयः।

और हे महाराज ! आप खामी हैं, आपकी सर्वथा रक्षा करनी चाहिये; यतः.—

> प्रकृतिः स्वामिनं त्यक्त्वा समृद्धापि न जीवति । अपि धन्वन्तरिर्वेद्यः किं करोति गतायुषि ? ॥ १४४ ॥

क्योंकि—खामीको लाग कर प्रजा, सब ऐश्वर्यसे युक्त भी नहीं जी सकती है, जैसे आयु का अंत होने पर धन्वन्तिर वैद्य भी क्या कर सकता है ? ॥ १४४॥

अपरं च,-

नरेशे जीवलोकोऽयं निमीलति निमीलति । उदेत्युदीयमाने च रवाविव सरोहहम्'॥ १४५॥

और दूसरे-सूर्यके उदय तथा अस्त होनेसे कमलके समान, राजाके मरने पर यह जीवलोक मरता है और उदय होने (जीने) पर जीता है'॥ १४५॥

अथ कुकुटेनागत्य राजहंसस्य शरीरे खरतरनखाद्यातः कृतः।
तदा सत्वरमुपख्रस्य सारसेन खदेहान्तरितो राजा जले क्षिप्तः।
अथ कुकुटेर्नखप्रहारजर्जरीकृतेन सारसेन कुकुटसेना बहुशो
हताः। पश्चात्सारसोऽपि चञ्चप्रहारेण विभिद्य व्यापादितः।
अथ चित्रवर्णो दुर्गं प्रविद्य दुर्गावस्थितं द्रव्यं ग्राहयित्वा वन्दिभिज्यशब्दैरानन्दितः सरकन्धावारं जगाम॥

फिर मुगेंने आ कर राजहंसके शरीर पर बहे तीखे तीखे नोहट्टे मारे। तब सारसने तुरन्त पास जा कर और अपनी देहसे छिपा कर राजाको जलमें फेंक दिया। फिर मुगोंके नोहट्टोंसे व्याकुल हुए सारसने मुगोंकी सेनाको बहुत मारा। पीछे सारस भी चोंचोंके प्रहारसे छिद कर मारा गया। फिर चित्रवर्ण गढ़में घस कर गढ़में घरे हुए द्रव्यको लिवा कर बंदिजनोंके जय जय शब्दसे प्रसन्न होता हुआ अपने डेरेमें चला गया।

अथ राजपुत्रैरुक्तम्—'तिसानराजबले स पुण्यवान् सारस एव, येन खदेहत्यागेन खामी रक्षितः।

फिर राजकुमारोंने कहा-'उस राजाकी सेनामें एक सारस ही पुण्यात्मा था जिसने अपनी देहको त्याग करके खामीकी रक्षा की। उक्तं चैतत्,—

जनयन्ति सुतान् गावः सर्वा एव गवाकृतीन्। विषाणोल्लिखितस्कन्धं काचिदेव गवां पतिम्'॥ १४६॥

और ऐसा कहा है कि-सभी गायें गौके आकारके समान वछडोंको जनती हैं, परन्तु दोनों सींगोंसे ऊंचे दीखते हुए कंधे वाले साँडको विरलीही जनती हैं १४६

विष्णुशर्मोवाच—'स तावद्विद्याधरीपरिजनः खर्गसुखमनुभवतु महासत्त्वः । विष्णुशर्मा बोळे-'वह महात्मा सारस विद्याधिरयोंके परिवारके साथ खर्गका झुख भोगें।

तथा चोक्तम्,—

आहवेषु च ये शूराः खाम्यर्थे त्यक्तजीविताः। भर्तृभक्ताः कृतज्ञाश्च ते नराः खर्गगामिनः॥ १४७॥

जैसा कहा है-जिन ग्रूर वीरोंने संप्राममें अपने खामीके लिये प्राणसाग किए हैं वे खामीके भक्त तथा राजाके उपकारको मानने वाले मनुष्य खर्गको पाते हैं।

यत्र तत्र हतः शूरः शत्रुभिः परिवेष्टितः । अक्षयाँह्यभते लोकान् यदि क्रैव्यं न गच्छति ॥ १४८ ॥

और जिस किसी स्थानमें शत्रुओंसे घिर कर मरा हुआ शूर जो युद्धभूमि छोड़ नहीं भागा तो वह अमर लोकोंको पाता है ॥ १४८ ॥ विग्रहः श्रुतो भवद्भिः?'। राजपुत्रैरुक्तम्,—'श्रुत्वा सुखिनो भूता वयम्।'

'आपने विप्रह सुन लिया।' राजपुत्रोंने कहा-'हम सुन कर बहुत संतुष्ट हुए।'

विष्णुरार्माऽब्रवीत्—'अपरमप्येवमस्तु— वित्रहः करितुरङ्गपत्तिभि-

नों कदापि भवतां महीभुजाम् । नीतिमन्त्रपवनैः समाहृताः

संश्रयन्तु गिरिगह्नरं द्विषः'॥ १४९॥

# इति हितोपदेशे विग्रहो नाम तृतीयः कथासंग्रहः समाप्तः।

विष्णुशर्मा बोले-'यह और भी हो-आपके समान महाराजाओंका कमी हाथी घोड़े और पैदल आदि सेनासे संप्राम न हो और नीतिके मंत्रहपी पवनसे उड़ाये गये शत्रु पर्वतकी गुफामें (जा कर) आसरा लें'॥ १४९॥

पं॰ रामेश्वरभट्टका किया हुआ हितोपदेश प्रथके विग्रह नामक तीसरे भागका भाषा अनुवाद समाप्त हुआ. ग्रुभम्.

# **हितोपदेशः**

- CHONON

### संधिः ४

पुनः कथारम्भकाले राजपुत्रैहक्तम्—'आर्य! विब्रहः श्रुतो-ऽसाभिः; संधिरधुनाऽभिधीयताम्।'

फिर कथाके आरम्भमें राजपुत्रोंने कहा-'हे गुरुजी! हम विग्रह सुन चुके; अब सन्धि सुनाइये।'

विष्णुरामें णोक्तम्—'श्रूयताम्; संधिमपि कथयामि यस्या-यमाद्यः स्ठोकः—

वृत्ते महति संग्रामे राज्ञोर्निहतसेनयोः।

स्थेयाभ्यां गुध्रचकाभ्यां वाचा संधिः कृतः क्षणात्'॥ १॥

विष्णुशर्माने कहा—'सुनिये, संधि भी कहता हूँ कि जिसके आदिका यह वाक्य है—दोनों राजाओंकी सेनाके मरने पर और घनधेर युद्ध होने पर गिद्ध और चकवेने पंच बन कर शीघ्र मेल करा दिया'॥ १॥

राजपुत्रा ऊचुः—'कथमेतत् ?'। विष्णुरामां कथयति— राजपुत्र बोले-'यह कथा कैसी है ?' विष्णुशर्मा कहने लगे।—

### कथा १

### [ इंस और मोरके मेलके लिए कहानी १ ]

ततस्तेन राजहंसेनोक्तम्—'केनासहुर्गे निश्चितोऽग्निः? किं पार-क्येण किं वाऽसहुर्गवासिना केनापि विपक्षप्रयुक्तेन?'। चको ब्रूते—'देव!भवतो निष्कारणवन्धुरसौ मेघवर्णः सपरिवारो न दृश्यते। तन्मन्ये तस्यैव विचेष्टितमिदम्।' राजा क्षणं विचि-न्त्याह—'अस्ति तावदेव मम दुरैंवमेतत्।

किर उस राजहंसने कहा—'हमारे किलेमें किसने आग लगाई है ? शत्रुने अथवा शत्रुसे सिखाये हुए किसी हमारे गढ़के रहनेवालेने ? ।' चकवा बोला— महाराज ! आपका अकृत्रिम बन्धु वह मेघवर्ण अपने परिवारसहित नहीं दीखता है इसिलये यह उसीका काम दीख पड़ता है।' राजाने क्षण भर सोच कर कहा-'यह मेरी प्रारम्ध ही फूटी है;

तथा चोक्तम्,—

अपराधः स दैवस्य न पुनर्मन्त्रिणामयम्। कार्यं सुचरितं कापि दैवयोगाद्विनश्यति'॥२॥

जैसा कहा है—वह प्रारम्धका दोष है, मंत्रियोंका कुछ दोष नहीं है, क्योंकि कहीं अच्छे प्रकारसे किया हुआ काम भी भाग्यके वशसे विगइ जाता हैं? ॥२॥

मन्त्री बूते—'उक्तमेवैतत्,— मंत्री बोला—ऐसा भी कहा है,—

> विषमां हि दशां प्राप्य दैवं गईयते नरः। आत्मनः कर्मदोषांश्च नैव जानात्यपण्डितः॥३॥

मूर्ख मनुष्य बुरी दशाको पा कर भाग्यकी निन्दा करता है और यह अपने कर्मका दोष ऐसा नहीं मानता ॥ ३ ॥ अपरं चः—

सुहृदां हितकामानां यो वाक्यं नाभिनन्दति। स कूर्म इव दुर्वुद्धिः काष्टाद्भष्टो विनश्यति'॥ ४॥

और दूसरे-जो मनुष्य हितकारी मित्रोंका वचन नहीं मानता है वह मूर्ज काठसे गिरे हुए कछुएके समान मरता है' ॥ ४ ॥

राजाह—'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति— राजा बोला-'यह कथा कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।—

### कथा २

# [दो इंस और उनका स्नेही कछुएकी कहानी २]

'अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलाभिधानं सरः। तत्र चिरं संकट-विकटनामानौ हंसौ निवसतः। तयोर्मित्रं कम्बुग्रीवनामा कूर्मश्च प्रतिवसति। अथेकदा धीवररागत्य तत्रोक्तम्—'तदत्रासाभिर-चोषित्वा प्रातमित्स्यकूर्मादयो व्यापाद्यितव्याः।' तदाकण्यं कूर्मो हंसावाह—'सुहृदौ!श्वतोऽयं धीवरालापः, अधुना किं मया कर्त- व्यम् ?।' हंसावाहतुः—'श्रायताम्। पुनस्तावत्यातर्यदुचितं तत्कर्त-व्यम्।' कुर्मा बृते—'मैवम्। यतो दृष्टव्यतिकरोऽहमत्र।

'मगध देशमें फुल्लोत्पल नाम एक सरोवर है। वहाँ बहुत कालसे संकट और विकट नामक दो इंस रहा करते थे और उन दोनोंका मित्र एक कम्बुग्रीव नाम कछुआ रहता था। फिर एक दिन धीवरोंने वहाँ आ कर कहा कि-आज हम यहाँ रह कर प्रातःकाल मछली कछुआ आदि मारेंगे' यह सुन कर कछुआ हंसोंसे कहने लगा-'मित्रो ! धीवरोंकी यह बात मैंने सुनी । अब मुझे क्या करना उचित है ? हंसोंने कहा-'समझलो। फिर प्रातःकाल जो उचित हो सो करना।' कछुआ बोला-'ऐसा मत कही, क्योंकि में यहाँ पर भय देख चुका हूं।

तथा चोक्तम्,—

अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा। द्वावेतौ सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति ॥ ५ ॥

जैसा कहा है-अनागतविधाता याने आगे होने वाली बातको प्रथमही सोचने वाला और प्रत्युत्पन्नमति अर्थात् अवसर जान कर कार्य करने वाला इन दोनोंने आनंद भोगे हैं और यद्भविष्य मारा गया' ॥ ५ ॥

तावाहतुः—'कथमेतत् ?'। कूर्मः कथयति— वे दोनों वोले-'यह कथा कैसे है ?' कछुआ कहने लगा।-

### कथा ३

### [ द्रदर्शी दो मच्छ और यद्भविष्य मच्छकी कहानी ३ ]

'पुरासिन्नेव सरस्येवंविधेषु धीवरेषूपस्थितेषु मत्स्यत्रयेणालो-चितम्। तत्रानागतविधाता नामैको मत्स्यः। तेनालोचितम्-'अहं तावजालाशयान्तरं गच्छामि' इत्युक्त्या हदान्तरं गतः। अपरेण प्रत्युत्पन्नमतिनाम्ना मत्स्येनाभिहितम्—' भविष्यद्र्ये प्रमा-णाभावात् कुत्र मया गन्तव्यम् ? तदुत्पन्ने यथाकायं तद्नुष्टेयम् ।

'पहले इसी सरोवर पर जब ऐसे ही धीवर आये थे तब तीन मछलियोंने विचार किया । और उनमें अनागतविः ::ता नाम एक मच्छ था, उसने विचार किया-'में तो दूसरे सरोवरको जाता हूँ।' इस प्रकार कह कर वह दूसरे सरोवरको चला गया। फिर दूसरे प्रत्युत्पन्नमित नाम मच्छने कहा—'होने वाले काममें निश्चय न होनेसे में कहाँ जाऊँ ? इसलिये काम आ पड़ने पर जैसा होगा वैसा कहंगा। तथा चोक्तम्,—

उत्पन्नामापदं यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान् । वणिजो भार्यया जारः प्रत्यक्षे निह्नतो यथा'॥ ६॥

जैसा कहा है — जो उरपन्न हुई आपितका उपाय करता है वह युद्धिमान् है, जैसे कि बनियेकी स्त्रीने प्रत्यक्षमें जारको छुपा लिया'॥ ६॥

यद्भविष्यः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। प्रत्युत्पन्नमतिः कथ-यति—

यद्भविष्य पूछने लगा-'यह कथा कैसी है ?' प्रत्युत्पन्नमित कहने लगा।-

### कथा ४

# [ एक वनिया, उसकी व्यभिचारिणी स्त्री और उसके यारकी कहानी ४ ]

'पुरा विक्रमपुरे समुद्रदत्तो नाम वणिगस्ति। तस्य रत्नप्रभा नाम गृहिणी खसेवकेन सह सदा रमते। अथैकदा सा रत्नप्रभा तस्य सेवकस्य मुखे चुम्बनं ददती समुद्रदत्तेनावळोकिता। ततः सा वन्धकी सत्वरं भर्तुः समीपं गत्वाह—'नाथ! एतस्य सेवकस्य महती निर्वृतिः। यतोऽयं चौरिकां कृत्वा कर्पूरं खादतीति मयाऽस्य मुखमाब्राय ज्ञातम्।' तथा चोक्तम्—'आहारो द्विगुणः स्त्रीणाम्'' इत्यादि।' तच्छुत्वा सेवकेन प्रकुप्योक्तम्— 'नाथ! यस्य खामिनो गृह एतादशी भार्या तत्र सेवकेन कथं स्थातव्यं यत्र प्रतिक्षणं गृहिणी सेवकस्य मुखं जिन्नति।' ततो-ऽसावुत्थाय चितः साधुना यत्नात्प्रवोध्य भृतः। अतोऽहं व्रवीमि—''उत्पन्नामापदम्" इत्यादि॥'

'किसी समय विक्रमपुरमें समुद्रदत्त नाम एक बनिया रहता था। उसकी रत्नप्रभा नाम स्त्री अपने सेवकके संग सदा व्यभिचार किया करती थी। पीछे एक दिन उस रत्नप्रभाको उस सेवकका मुखचुम्बन करते हुए समुद्रदत्तने देख लिया। फिर वह व्यभिचारिणी शीघ्र अपने पतिके पास जा कर बोली- 'खामी! इस सेवकको बड़ा सुख है, क्योंकि यह चोरी करके कपूर खाया करता है, यह मैंने इसका मुख सूँघ कर जान लिया।' जैसा कहा है—'ख्रियोंका भोजन दूना होता है' इत्यादि।' यह सुन कर सेवकने कोध कर कहा—'हे खामी! जिस खामीकी ऐसी खी है वहाँ सेवक कैसे टिक सकता है कि जहाँ क्षणक्षणमें घरवाली सेवकका मुख सूँघती है?' फिर वह उठ कर जाने लगा, तब बनियेने बड़ी कोशिससे समझा कर रख उसे लिया। इसलिये मैं कहता हूँ—"आपित्तके उत्पन्न होने पर" आदि।'

ततो यद्भविष्येणोक्तम्,-

'यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा। इति चिन्ताविषद्गोऽयमगदः किं न पीयते?'॥ ७॥

फिर यद्भविष्यने कहा—'जो होनहार नहीं है वह कभी नहीं होगा, और जो होनहार है उससे उलटा कभी न होगा अर्थात् होनहार अवश्य होगा यह चिंतारूपी विषका नाश करने वाली औषध क्यों नहीं पीते हो ?'॥ ७॥

ततः प्रातजीलेन वद्धः प्रत्युत्पन्नमितर्मृतवदात्मानं संदर्भ स्थितः। ततो जालादपसारितो यथाशक्त्युत्युत्य गभीरं नीरं प्रविष्टः। यद्भविष्यश्च धीवरैः प्राप्तो व्यापादितः। अतोऽहं व्रवीमि—"अनागतविधाता" इत्यादि॥ तद्यथाहमन्यहदं प्राप्तोमि तथा कियताम्। हंसावाहतुः—'जलाशयान्तरे प्राप्ते तव कुशलम्, स्थले गच्छतस्ते को विधिः ?' कूर्म आह—'यथाऽहं भवद्भां सहाकाशवर्त्मना यामि तथा विधीयताम्।' हंसो बूतः—'कथमुपायः संभवति ?'। कच्छपो वदति—'युवाभ्यां चञ्चधृतं काष्टखण्डमेकं मया मुखेनावलम्ब्य गन्तव्यम्। युवयोः पक्षवलेन मयापि सुखेन गन्तव्यम्।'

फिर प्रातः काल जालसे वैंध कर प्रायुत्पन्नमित अपनेको मरेके समान दिखला कर बैठा रहा। फिर जालसे बाहर निकाला हुआ अपनी शक्तिके अनुसार उछल कर गहरे पानीमें घुस गया और यद्भविष्यको धीवरोंने पकड़ लिया और मार डाला। इसलिये में कहता हूँ, "अनागतविधाता" इत्यादि—॥ सो जिस प्रकार में दूसरे सरोवरको पहुँच जाऊँ वैसे करो। दोनों हंस बोले-'दूसरे सरोवरके

१ मुहद्भेदका ११९ वाँ श्लोक देखो।

जानेमें तुम्हारी कुशल है। परंतु पटपइमें तुम्हारे जानेका कौनसा उपाय है?' कछुआ बोला—'जिस प्रकार में तुम्हारे साथ आकाशमांगसे जाऊँ वैसा करो।' हंसोंने कहा—'उपाय कैसे हो सकता है?' कछुएने कहा—'तुम दोनों एक काठके दुकड़ेको चोंचसे पकड़ लो और में मुखसे पकड़ कर चल्लंगा और तुम्हारे पंखोंके बलसे में मुखसे पहुँच भी जाऊँगा।'

हंसो बृतः—'संभवत्येष उपायः; किंतु,— हंस बोले-'यह उपाय तो हो सकता है; परंतु,—

> उपायं चिन्तयन् प्राज्ञो द्यापायमपि चिन्तयेत्। पश्यतो चकमूर्वस्य नकुळैर्भक्षिताः प्रजाः'॥ ८॥

पण्डितको उपाय सोचना चाहिये साथ साथ और विपत्तिका भी विचार करना चाहिये। जैसे मूर्ख वगुलेके देखते देखते नेवले सब वचे खा गये'॥ ८॥

क्र्मः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। तौ कथयतः— क्छुआ पूछने लगा-'यह कथा कैसी है ?' वे दोनों कहने लगे।—

### कथा ५

# [ वगुले, साँप और नेवलेकी कहानी ५ ]

'अस्त्युत्तरापथे गृधकूटनाम्नि पर्वते महान्पिप्छन्नृक्षः। तत्रानेकवका निवसन्ति । तस्य वृक्षस्याधस्ताद्विवरे सर्पो वालाप्त्यानि खादति । अथ शोकार्तानां वकानां विलापं श्रुत्वा केनचिद्वकेनाभिहितम्—'एवं कुरुत । यूयं मत्स्यानुपादाय नकुलविवरादारभ्य सर्पविवरं यावत्पङ्किकमेण विकिरत । ततस्तदाहार-छुन्धेनंकुलैरागत्य सर्पो द्रष्टव्यः स्वभावद्वेषाद्यापादयितव्यश्च।' तथानुष्ठिते तहत्तम् । ततस्तत्र वृक्षे नकुलैवंकशावकरावः श्रुतः। पश्चात्तृंश्वमारुद्य वकशावकाः खादिताः। अत आवां वृदः—''उपायं चिन्तयन्' इत्यादि ॥ आवाभ्यां नीयमानं त्वामवलोक्य लोकैः किंचिद्वक्तव्यमेव । तदाकण्यं यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा त्वन्मरणम्। तत्सर्वथाऽत्रैव स्थीयताम्।'कूर्मो वदति—'किमहम-प्राज्ञः ? नाहमुत्तरं दास्यामि किमपि न वक्तव्यम् । तथानुष्ठिते तथाविधं कूर्ममालोक्य सर्वे गोरचकाः पश्चाद्वावन्ति वदन्ति च।

कश्चिद्धदित—'यद्ययं कूर्मः पतित तदाऽत्रैव पक्त्वा खादितव्यः।' कश्चिद्धदित—'अत्रैव दग्ध्वा खादितव्योऽयम्।' कश्चिद्धदिति—'गृहं नीत्वा भक्षणीयः' इति । तद्धचनं श्रुत्वा स कूर्मः कोपाविष्टो विस्मृतपूर्वसंस्कारः प्राह्द—'ग्रुष्माभिर्भस भक्षितव्यम् ।' इति वदन्नेव पतितस्तैर्व्यापादितश्च । अतोऽहं ज्रवीमि—"सुहृद्दां हितकामानाम्'' इत्यादि ॥' अथ प्रणिधिर्वकस्तत्रागत्योवाच—'देव ! प्रागेव मया निगदितम् । दुर्गशोधनं हि प्रतिक्षणं कर्तव्य-मिति । तच्च ग्रुष्माभिर्न कृतं तद्वचधानस्य फलमनुभूतम् । दुर्गदाहो मेघवर्णन वायसेन गृधम्यस्तेन कृतः ।'

'उत्तर दिशामें गृधकूटक नाम पर्वत पर एक बड़ा पीपलका पेड़ है। उस पर बहुतसे बगले रहते थे। उस बृक्षके नीचे बिलमें एक साँप बगुलोंके छोटे छोटे बचोंको खा लिया करता था। फिर शोकसे व्याकुल वगुलोंके विलापको सुन कर किसी बगुढेने कहा—'ऐसा करो। तुम मछित्योंको छे कर नेव्छेके थिलसे साँपके बिछे तक लगातार फैला दो। फिर उनको खानेके लोभी नेवले वहाँ आ कर साँपको देखेंगे और अपने खभावके वैरसे उसे मार डालेंगे। ऐसा करने पर वैसा ही हुआ। पीछे उस वृक्षके ऊपर नेवलोंने वगुलोंके वचोंका चहचहाट सुना। फिर उन्होंने पेड़ पर चढ़ कर बगुलोंके बच्चे खा लिये। इसलिये हम दोनों कहते हैं कि "उपायको सोचना चाहिये" इलादि । और हम दोनोंसे छे जाते हुए तुमको देख कर लोक कुछ वहेंगेही । वह सुन कर जो तुम उत्तर दोगे तो तुम मरोगे । इस-लिये चाहे जो कुछ भी हो, पर यहाँ ही रहो। 'कछुआ बोला-'क्या में मूर्ख हूँ ? में उत्तर नहीं दूँगा। कुछ न बोल्ँगा। और वैसा करने पर कछुएको वैसा देख कर सब ग्वाले पीछे दौड़े और कहने लगेः कोई कहता था-जो यह कछुआ गिर पड़े तो यहाँ ही पका कर खा लेना चाहिये। कोई कहता था-यहाँ ही इसे भून कर खा छ । कोई कहता था कि घर छे चल कर खाना चाहिये। उन सभीका वचन सुन कर वह कछुआ क्रोधयुक्त हो कर पहले उपदेशको भूल कर बोला--'तुम सभीको धूल फाँकनी चाहिये।' यह कहतेही गिर पड़ा और उन्होंने मार डाला। इसलिये में कहता हूँ-"'हितकारी मित्रोंका" इत्यादि।' फिर दूत बगुला वहाँ आ कर बोला-'हे महाराज ! मैंने तो पहले ही जता दिया था कि गढ़का

संशोधन क्षणक्षणमें अवस्य करना चाहिये। और वह आपने नहीं किया इसिलये उस भूलका फल भुगता। गिद्धके सिखाये भलाये मेघवर्ण कीएने दुर्ग जला दिया। राजा निःश्वस्याह,—

> 'प्रणयादुपकाराद्वा यो विश्वसिति रात्रुषु । स सुप्त इव वृक्षात्रात् पतितः प्रतिवुध्यते' ॥ ९ ॥

राजाने साँस भर कर कहा—'जो मनुष्य स्नेहसे अथवा उपकारसे श्रृत्रओं पर विश्वास करता है वह सोये हुएके समान गृक्षकी फुनगीसे गिर कर जाग पड़ता है, अर्थात् आपत्तिमें पड़ कर उसे जानता हैं'॥ ९॥

प्रणिधिरुवाच—'इतो दुर्गदाहं विधाय यदा गतो मेघवर्णस्तदा चित्रवर्णेन प्रसादितेनोक्तम्—'अयं मेघवर्णोऽत्र कर्पूरद्वीपराज्ये-ऽभिषच्यताम्।

दूत बोला—'यहाँसे गढ़का दाह करके जब मेघवर्ण गया तब चित्रवर्णने प्रसन्न हो कर कहा—'इस मेघवर्णको इस कर्पूरद्वीपके राज्य पर राजतिलक कर दो।

तथा चोक्तम्,—

कृतकृत्यस्य भृत्यस्य कृतं नैव प्रणाशयेत्। फलेन मनसा वाचा दृष्ट्या चैनं प्रहर्षयेत्'॥१०॥

जैसा कहा है — जिस सेवकने कार्य सिद्ध किया है उसके किये हुए कृत्यको कभी निष्फल नहीं करना चाहिये; वरना पारितोषिकसे, मनसे, वचनसे और दिष्टिसे, उसको प्रसन्न करना चाहिये'॥ १०॥

चक्रवाको ब्र्ते—'ततस्ततः ?।' प्रणिधिरुवाच—'ततः प्रधान-मित्रणा गृष्ठेणाभिहितम्—'देव! नेद्मुचितम् । प्रसादान्तरं किमपि कियताम्।

चकवा पूछने लगा—'उसके पीछे फिर क्या हुआ ?' दूत बोला—'पीछे प्रधान मंत्री गिद्धने कहा—'महाराज! यह बात उचित नहीं है, कुछ दूसरे भी प्रसाद कीजिये; यतः,---

अविचारयतो युक्तिकथनं तुषखण्डनम् । नीचेषूपकृतं राजन् ! वालुकास्विव मुद्दितम् ॥ ११ ॥

क्योंकि—हे राजन् ! पूर्वापरको नहीं विचारने वालेको उपाय वतलाना भुसीके पीसनेके समान बेखारथ है और नीचोंमें उपकार करना धुलिमें चिह्न करनेके समान है, अर्थात् जैसा धुलिका चिह्न थोड़ीसी देरमें मिट जाता है वैसा नीचोंमें किया हुआ उपकार और अविचारी पुरुषोंमें उपदेश किया हुआ नष्ट हो जाता है ॥ ११॥

महतामास्पदे नीचः कदापि न कर्तव्यः। ऊँचे ओहदे पर नीचकी नियुक्ति कभी नहीं करनी चाहिये। जैसा कहा है— तथा चोक्तम्,—

नीचः श्राध्यपदं प्राप्य खामिनं हन्तुमिच्छति।
मूषिको व्याघ्रतां प्राप्य मुनिं हन्तुं गतो यथा'॥ १२॥
नीच अच्छे पदको पा कर खामीको मारना चाहता है, जैसे चूहा व्याघ्रत्वको
पा कर मुनिको मारने चला'॥ १२॥

चित्रवर्णः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति— चित्रवर्ण पूछने लगा—'यह कथा कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।—

### कथा ६

[ महातप नामक संन्यासी और एक चूहेकी कहानी ६ ]

'अस्ति गौतमस्य महर्षे स्तपोवने महातपा नाम मुनिः। तत्र तेन मुनिना काकेन नीयमानो मूषिकशावको हृष्टः। ततः स्वभावद्यात्मना तेन मुनिना नीवारकणैः संवर्धितः। ततो विडालस्तं मूषिकं खादितुमुपधावति। तमवलोक्य मूषिकस्तस्य मुनेः कोडे प्रविवेश। ततो मुनिनोक्तम्—'मूषिकं! त्वं मार्जारो भव।' ततः स विडालः कुकुरं हृष्ट्या पलायते। ततो मुनिनोक्तम्—'कुकुराद्विभेषि?। त्वमेव कुकुरो भव।' स च कुकुरो व्याव्याद्विभेति। ततस्तेन मुनिना कुकुरो व्याव्याः कृतः।

१ 'नीचेषूपकृत राजन् ! वालुकास्विव मूत्रितम्' यह भी पाठ पचलित है, जिसका अर्थ-नीच पुरुषमें उपकार करना तो सचमुच धूलि(रेत)में मूतने के समान है'

अथ तं व्याव्रं मुनिर्मूषिकोऽयमिति पद्यति । सथ तं मुनिं हृष्ट्रा व्याव्रं च सर्वे चद्दित—'अनेन मुनिना मूषिको व्याव्रतां नीतः।' एतच्छुत्वा स व्याव्रोऽचिन्तयत्—'यावद्नेन मुनिना स्थीयते तावदिदं मे स्वरूपाख्यानमकीर्तिकरं न पछायिष्यते' इत्यालोच्य मूषिकस्तं मुनिं हन्तुं गतः। ततो मुनिना तज्ज्ञात्वा 'पुनर्मूषिको भव' इत्युक्तवा मूषिक एव कृतः। अतोऽहं व्रवीमि—''नीचः स्थाध्यपदं" इत्यादि॥

'गौतम महिषंके तपोवनमें महातपा नाम एक मुनि था। वहाँ उस मुनिने कौएसे लाये हुए एक चूहेके बचेको देखा। फिर ख्नावसे द्यामय उस मुनिने तृणके धान्यसे उसको वहा किया। फिर बिलाव उस चूहेको खानेको दोहा। उसे देख कर चूहा उस मुनिकी गोदमें चला गया। फिर मुनिने कहा कि-'हे चूहे ! तू बिलाव हो जा।' फिर वह बिलाव कुत्तेको देख कर भागने लगा। फिर मुनिने कहा-'तू कुत्तेसे डरता है ? जा तू भी कुत्ता हो जा।' वाद वह कुत्ता बाघसे डरने लगा। फिर उस मुनिने उस कुत्तेको बाघ कर दिया। वह मुनि, उस बाघको "यह तो चूहा है" ऐसे (उसे असली खहपसे) देखता था। उस मुनिको और व्याघको देख कर सब लोग कहा करते थे कि "इस मुनिने इस चूहेको बाघ बना दिया है।" यह मुन कर वह बाघ सोचने लगा-'जब तक यह मुनि जिंदा रहेगा तब तक यह मेरा अपयश करने वाले खहपकी कहानी नहीं मिटेगी।' यह विचार कर चूहा उस मुनिको मारनेके लिये चला। फिर मुनिने यह जान कर "फिर चूहा हो जा" यह कह कर चूहाही कर दिया। इसलिये मैं कहता हूँ—"नीच ऊँचा पद पर" इत्यादि;

अपरं च, सुकरमिदमिति न मन्तव्यम् । श्टणु,— और दूसरे-यह बात सुलभ है ऐसा नहीं जानना चाहिये। सुनिये,—

> भक्षयित्वा वहून्मत्स्यानुत्तमाधममध्यमान् । अतिलोभाद्वकः पश्चान्मृतः कर्कटकग्रहात्'॥१३॥

एक वगुला बहुतसे बड़े छोटे, और मध्यम मच्छोंको खा कर अधिक लोभसे कर्कटके पकड़नेसे मारा गया' ॥ १३ ॥

चित्रवर्णः पृच्छति—'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति— चित्रवर्ण पूछने लगा—'यह कथा कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।—

#### कथा ७

[ बूढे बगुले, केंकडे और मछलीकी कहानी ७]

'अस्ति मालवदेशे पर्गर्भनामधेयं सरः। तत्रैको वृद्धो वकः सामर्थ्यद्दीन उद्धिग्रमिवात्मानं दर्शयित्वा स्थितः। स च केनचिन्कुलीरेण दृष्टः पृष्टश्च—'किमिति भवानत्राह्वारत्यागेन तिष्ठति ?' वकेनोक्तम्-'मत्स्या मम जीवनहेतवः ते कैवर्तरागत्य व्यापादयित्या इति वार्ता नगरोपान्ते मया श्रुना। अतो वर्तनाभावादे-वास्मरन्मरणमुपस्थितमिति ज्ञात्वाऽऽहारेऽज्यनादरः कृतः।' ततो मत्स्यरालोचितम्—'इष्ट समये तावदुपकारक एवायं लक्ष्यते। तदयमेव यथाकर्तव्यं पृच्छयताम्।

'मालव देशमें पद्मगर्भ नाम एक सरोवर है। वहाँ एक बूढ़ा बगुला सामर्थ्य-रहित सोचमें डूबे हुएके समान अपना ख़ब्प बनाये वैठा था। तब किसी कर्कटने उसे देखा और पूछा—'यह क्या वात है? तुम भूखे प्यासे यहाँ बैठे हो?' वगु-छेने कहा—'मच्छ मेरे जीवनमूल हैं। उन्हें धीवर आ कर मारेंगे यह बात मैंने नगरके पास मुनी है। इसलिये जीविकाके न रहनेसे मेरा मरणही आ पहुँचा, यह जान कर मैंने भोजनमें भी अनादर कर रक्खा है।' फिर मच्छोंने सोचा—'इस समय तो यह उपकार करने वाला ही दीखता है इसलिये इसीसे जो कुछ करना है सो पूछना चाहिये।

तथा चोक्तम्,-

उपकर्जाऽरिणा संधिर्न मित्रेणापकारिणा। उपकारापकारौ हि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः'॥ १४॥

जैसा कहा है कि—उपकारी शत्रुके साथ मेल करना चाहिये और अपकारी मित्रके साथ नहीं करना चाहिये, क्योंकि निश्चय करके उपकार और अपकार ही मित्र और शत्रुके लक्षण हैं॥ १४॥

मत्स्या ऊचुः-'भो वक! कोऽत्र रक्षणोपायः ?'। वको बूते— 'अस्ति रक्षणोपायो जलाशयान्तराश्रयणम् । तत्राहमेकेकशो युष्मान्नयामि।' मत्स्या आहुः—'एवमस्तु।' ततोऽसौ वकस्तान्म-त्स्यानेकेकशो नीत्वा खादति।' अनन्तरं कुलीरस्तमुवाच—'भो वक! मामपि तत्र नय।' ततो बकोऽप्यपूर्वकुलीरमांसार्था सादरं तं नीत्वा खले घृतवान् । कुलीरोऽपि मत्स्यकण्टकाकीणं तत्स्थलमालोक्याचिन्तयत्—'हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः। भवतु, इदानीं समयोचितं व्यवहरिष्याभि' इत्यालोच्य कुलीरस्तस्य श्रीवां चिच्छेद । स वकः पञ्चत्वं गतः। अतोऽहं ब्रवीमि—"भक्ष-पित्वा बहुन्मत्स्यान्" इत्यादि ॥' ततिश्चित्रवर्णोऽवदत्—'श्रुणु तावन्मित्वन् ! प्रयैतदालोचितमस्ति।' अत्रावस्थितेन मेघवर्णेन राज्ञा यावन्ति वस्तृनि कर्षूरद्वीपस्योत्तमानि तावन्त्यसाकमुपन्तेतव्यानि । तेनास्माभिर्महासुखेन विन्ध्याचले स्थातव्यम्।'

मच्छ बोले-'हे बगुले! इसमें रक्षाका कौनसा उपाय है ? तब बगुला बोलादूसरे सरोवरका भाश्रय लेना ही रक्षाका उपाय है । वहाँ में एक एक करके तुम
सबको पहुँचा देता हूँ।' मच्छ बोले-'अच्छा, ले चलो।' पीले यह बगुला उन
मच्छोंको एक एक ले जा कर खाने लगा। इससे पीले कर्कट उससे बोला-'हे बगुले!
मुझे भी वहाँ ले चल।' फिर अपूर्व कर्कटके मांसका लोभी बगुलेने आदरसे
उसे भी वहाँ ले जा कर पटपइमें घरा। कर्कट भी मच्छोंकी हृद्वियोंसे बिले हुए
उस पड़ावको देख कर चिन्ता करने लगा-'हाय में मन्दभागी मारा गया। जो दुल
हो, अब समयके अनुसार उचित काम कहँगा।' यह विचार कर कर्कटने उसकी नाड
काट डाली और वह बगुला मर गया। इसलिये में कहता हूँ "बहुतसे मच्छोंको
खा कर" इलादि। फिर चित्रवर्ण बोला-'हे मंत्री! मुनो, मेंने तो यही सोच
रक्खा है। वहाँ वैठा हुआ राजा मेघवर्ण जितनी उत्तम वस्तुएँ कर्पूरद्वीपकी
हैं उतनी हुमारे पास मेटमें लावेगा। उससे हम विन्ध्याचलमें आनन्दसे रहेंगे।'

दूरदर्शी विहस्याह—'देव! दूरदर्शी इँस कर बोला—'हे महाराज!

> अनागतवर्तीं चिन्तां कृत्वा यस्तु प्रहृष्यति । स तिरस्कारमाप्रोति भग्नभाण्डो द्विजो यथा' ॥ १५॥

जो नहीं आई हुई चिंताको करके प्रसन्न होता है वह मटीके बर्तन फोड़ने वाले ब्राह्मणके समान अपमानको पाता है'॥ १५॥

राजाह—'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति— राजा बोला—'यह कथा कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।— हि॰ १५

#### कथा ८

[ देवशर्मा नामक ब्राह्मण और कुम्हारकी कहानी ८]

'अस्ति देवीकोटनाम्नि नगरे देवशर्मा नाम ब्राह्मणः। तेन महाविषुवसंकान्त्यां सक्चपूर्णशराव एकः प्राप्तः। तमादायासौ कुम्मकारस्य भाण्डपूर्णमण्डपैकदेशे रौंद्रणाकुलितः सुप्तः। ततः सक्चरक्षार्थं हस्ते दण्डमेकमादायाचिन्तयत्—'यद्यहं सक्चशरावं
विकीय दश कपर्दकान् प्राप्त्यामि तदाऽत्रैव तैः कपर्दकैष्धटशरावादिकमुपक्षीयानेकधावृद्धस्तद्भनैः पुनः पुनः पूगवस्त्रादिकमुपकीय
विकीय लक्षसंख्यानि धनानि इत्वा विवाहचतुष्ट्यं करिष्यामि ।
अनन्तरं तासु सपत्नीषु कपयौवनवती या तस्यामधिकानुरागं
करिष्यामि । सपद्यो यदा इन्द्वं करिष्यन्ति तदा कोपाकुलोऽहं
ता लगुडेन ताडयिष्यामि' इत्यभिधाय लगुडः श्लिप्तः। तेन सक्चशरावश्चार्णितो भाण्डानि च बहूनि भन्नानि । ततस्तेन शब्देनागतेन कुम्भकारेण तथाविधानि भाण्डान्यवलोक्य ब्राह्मणस्तिरस्कृतो
मण्डपाद्वहिःकृतश्च । अतोऽहं व्रवीमि—"अनागतवर्तीं चिन्ताम्"
इत्यादि ॥' ततो राजा रहसि गृधमुवाच—'तात! यथा कर्तव्यं
तथोपदिश।'

दिवीकोट नाम एक नगरमें देवशर्मा नाम ब्राह्मण रहता था। उसने मेषकी संकान्ति पर सत्तूसे भरा एक सकोरा पाया। उसको ला कर वह कुम्हारके वर्तनोंसे भरे हुए अवेकी एक ओर गरमीके कारण सो गया। फिर सत्तूकी रखनालीके लिये हाथमें एक लकही ला कर सोचने लगा कि—'जो में सत्तूकी रखनालीके लिये हाथमें एक लकही ला कर सोचने लगा कि—'जो में सत्तूकी सकोरे को बेच कर दस कोही पाऊंगा तो यहाँ ही उन कौहियोंसे घड़े, सकोरे आदि मोल ले कर अनेक रीतिसे बढ़ाये हुए उस धनसे बार बार सुपारी कपड़े आदि मोल ले कर और बेच कर लाखों रुपयेका घन इकट्टा करके चार विवाह कहूँगा। फिर उन श्रियोंमें जो इपरंगमें अच्छी होगी उसी पर अधिक श्रेह कहूँगा, और सोते जब लड़ाई करंगी तब कोधसे उखता कर में उन्हें लकड़ीसे माहूँगा—यह कह कर लकड़ी फेंकी। उससे सत्तूका सकोरा चूर चूर हो गया और बहुतसे वर्तन भी फूट गये। फिर उस शब्दको सुन कुम्हार आया। उसने वैसे फूटे टूटे वर्तनोंको देख कर ब्राह्मणका तिरस्कार किया और अवेसे बाहर निकाल दिया। इसलिये में कहता हूँ—"विना आई चिंताको" इत्यादि। फिर राजा एकांतमें गिद्धसे बोला—'प्यारे! जो करना हो सो कही।

गृधो बूते,—

'मदोद्धतस्य नृपतेः संकीर्णस्येव दन्तिनः। गच्छन्त्युन्मार्गयातस्य नेतारः खलु वाच्यताम् ॥ १६॥

गिद्ध बोला-'कुमार्गमें जाने वाले अर्थात् अनुचित काम करने वाले अभिमानी राजाके मंत्री लोग, कुमार्गमें जाने वाले तथा मत वाले हाथीवानोंके समान, निश्चय करके निन्दाको पाते हैं ॥ १६ ॥

शृणु देव! किमसाभिर्वलद्र्षांहुर्गं भग्नम्? नः किंतु तव प्रतापाधिष्ठितेनोपायेन।'राजाह—'भवतामुपायेन।' गृभो बूते—'यद्यसद्धचनं कियते तदा खदेशे गम्यताम्। अन्यथा वर्षाकाले प्राप्ते पुनर्विग्रहे सत्यसाकं परभूमिष्ठानां खदेशगमनमि दुर्लभं भविष्यति। सुखशोभार्थं संघाय गम्यताम्। दुर्गं भग्नं कीर्तिश्च लब्धेव। मम संमतं तावदेतत्।

सुनिये महाराज ! क्या हमने बलके घमंडसे गढ़ तो हा है ? यह बात नहीं है । परन्तु आपके प्रतापसे निश्चित किये उपायसे तो हा है ।' राजा बोला—'तुम्हारे उपायसे दूटा है ।' गिद्ध बोला—'जो मेरा कहना मानो तो अपने देशमें चले चलो । नहीं तो वर्षा आने पर फिर लढ़ाई होनेमें, पराई भूमिमें रहने वाले हम लोगोंका अपने देशको जाना भी कठिन होगा। इसलिये सुख और शोभाके लिये मेल करके चलिये, गढ़ टूट गया और यश भी मिला। मेरी तो यह राय है।

यतः,—

यो हि धर्मे पुरस्कृत्य हित्वा भर्तुः वियाऽविये। अवियाण्याह तथ्यानि तेन राजा सहायवान्॥ १७॥

क्योंकि—जो मनुष्य धमैको आगे रख कर खामीके प्रिय और अप्रियको छोड़ कर अप्रिय भी सत्य कहता है उससे राजाको सहारा होता है, अर्थात् कर भले हो, सचा और योग्य सलाह देने वालाही मंत्री राजाका सचमुच सहायकर्ता होता है ॥ १७ ॥

अन्यच,-

सुद्वद्वलं तथा राज्यमात्मानं कीर्तिमेव च । युधि संदेहदोलास्थं को हि कुर्यादवालिशः ? ॥ १८॥ दूसरे-और कौनसा बुद्धिमान् मित्रकी सेनाको, राज्यको, अपनेको, और कीर्तिको संप्रामके संदेहरूपी हिंडोहेमें झुलावेगा अर्थात् संकटमें गिरा देगा ॥१८॥ अपरं च,—

संधिमिच्छेत् समेनापि संदिग्धो विजयो युधि। सुन्दोपसुन्दावन्योन्यं नष्टा तुल्यवलो न किम्?'॥१९॥ और समानके साथ भी मेल करनेकी इच्छा करनी चाहिये, क्योंकि युद्धमें विजयका संदेह हैं। जैसे समान बल वाले सुन्द और उपसुन्द आपसमें क्या नष्ट नहीं हो गये?'॥१९॥

राजोवाच—'कथमेतत् ?'। मन्त्री कथयति— राजा बोला—'यह कथा कैसी है ?' मंत्री कहने लगा।—

### कथा ९

# सुन्द उपसुन्द नामक दो दैत्योंकी कहानी ९ ]

'पुरा दैत्यौ महोदारौ सुन्दोपसुन्दनामानौ महता क्वेरोन त्रेलोक्यकामनया चिराचन्द्रशेखरमाराधितवन्तौ । ततस्त्रयोभगवान्
परितृष्टः 'वरं वरयतम् ' इत्युवाच । अनन्तरं तयोः समिधिष्टितया सरस्त्रया तावन्यद्वक्तकामावन्यद्भिहितवन्तौ । यद्यावयोभगवान् परितृष्टस्तदा स्वित्रयां पार्वतीं परमेश्वरो ददातु । अथ
अगवता कुद्धेन वरदानस्यावदयकत्या विचारमूढयोः पार्वती
प्रदत्ता । ततस्तस्या क्षपलावण्यलुक्धाभ्यां जगद्वातिभ्यां मनसोतसुकाभ्यां पापतिसिराभ्यां ममेत्यन्योन्यकलद्दाभ्यां प्रमाणपुरुषः
कश्चित् पृच्छवतामिति मतौ कृतायां स एव भट्टारको वृद्धद्विजक्षपः समागत्य तत्रोपस्थितः । अनन्तरम् 'आवाभ्यामियं स्ववललद्धा, कस्येयमावयोभवति ?' इति ब्राह्मणमपृच्छताम् ।

'पहले बड़े उदार सुन्द और उपसुन्द नाम दो दैलोंने बड़े क्लेशसे तीनों लोककी इच्छासे बहुत काल तक महादेवजीकी आराधना की। फिर उन दोनों पर भगवान्ने प्रसन्न हो कर यह कहा कि ''वर माँगो''। फिर हृदयमें स्थित सर-स्वतीकी प्रेरणासे वे दोनों, कहना तो कुछही चाहते थे और कुछका कुछ कह दिया कि जो हम दोनों पर भगवान प्रसन्न हैं तो परमेश्वर अपनी प्रिया पावीत- जीको दें। पीछे भगवान्ने कोधसे वरदान देने की आवश्यकतासे उन विचारहीन मूर्खोंको पार्वतीजी दे दी। तब उनके रूप और सुन्दरतासे लुभाये संसारके नाश करने वाले, मनमें उतकंठित, कामसे अंधे तथा 'यह मेरी है मेरी हैं' ऐसा आपसमें झगड़ा करने वाले इन दोनोंकी "किसी निर्णय करने वाले पुरुषसे पूलना चाहिये" ऐसी बुद्धि करने पर खयं ईश्वर बूढ़े ब्राह्मणके वेषसे आ कर वहाँ उपस्थित हुए। पीछे, 'हम दोनोंने अपने बलसे इनको पाया है; हम दोनोंमेंसे यह किसकी है ?'—ऐसा ब्राह्मणसे पूला।

ब्राह्मणो ब्रुते,—

'वर्णश्रेष्ठो द्विजः पुज्यः क्षत्रियो वलवानपि । धनधान्याधिको वैश्यः शुद्धस्तु द्विजसेवया॥ २०॥

वाह्मण बोला—'वणांमें श्रेष्ठ होनेसे बाह्मण, बली होनेसे क्षत्रिय, अधिक धन-श्रान्यवान् होनेसे वैदय और इन तीनों वणांकी सेवासे शृह प्व्य होता है ॥२०॥ तद्युवां क्षत्रधर्मानुगों, युद्ध एव युवयोनियमः।'इत्यभिहिते सति 'साधूक्तमनेन'इति कृत्वाऽन्योन्यतुव्यवीयों समकालमन्योन्यधा-तेन विनाद्यमुपगतौ । अतोऽहं ब्रवीमि—''संधिमिच्छेत् समेनापि'' इत्यादि ॥' राजाह—'प्रागेव किं नोक्तं\_भवद्भिः ?'। मन्त्री बूते—'मद्धचनं किमवसानपर्यन्तं श्रुतं भवद्भिः ? तदापि मम संमत्या नायं विग्रहारम्भः। साधुगुणयुक्तोऽयं हिरण्यगर्भों न विग्राह्यः।

गिद्ध बोला—'इसलिये तुम दोनों क्षत्रिधमं पर चलने वाले होनेसे तुम दोनोंका युद्ध ही नियम है। ऐसा कहते ही "यह इसने अच्छा कहा" यह कह कर समान बल वाले वे दोनों एक ही समय आपसमें लड़ कर मर गये। इसलिय में कहता हूँ—''समान बल वाले के साथ भी संधि करनी चाहिये" इत्यादि।' राजा बोला—'तुमने पहलेही क्यों नहीं कहा ?' मंत्रीने कहा—क्या मेरी बात आपने अंत तक सुनी थी? तोमी मेरी संमितिसे यह युद्ध आरंभ नहीं हुआ है। सुन्दर गुणोंसे युक्त यह हिरण्यगर्भ विरोध करनेके, योग्य नहीं है।

तथा चोक्तम्,

सत्यार्थौ धार्मिकोऽनार्यो भ्रातृसंघातवान् बली । अनेकयुद्धविजयी संघेयाः सप्त कीर्तिताः ॥ २१ ॥ जैसा कहा है—सत्य बोलने वाला, सज्जन, धर्मशील, दुर्जन, अधिक भाई-बंधु वाला, श्रूरवीर और अनेक संप्रामोंमें जय पाने वाला ये सात मनुष्य सन्धि करनेके योग्य कहे गये हैं ॥ २१ ॥

> सत्योऽनुपालयेत् सत्यं संधितो नैति विकियाम् । प्राणवाधेऽपि सुव्यक्तमार्यो नायात्यनार्यताम् ॥ २२ ॥

सत्यभाषी सत्यके अनुसार संधि करके विश्वासघात नहीं करता है, और सजन प्राण जाने पर भी प्रत्यक्षमें नीचता नहीं करता है ॥ २२ ॥

धार्मिकस्याभियुक्तस्य सर्व एव हि युध्यते।

प्रजातुरागाद्धर्माच दुःखोच्छेचो हि धार्मिकः ॥ २३ ॥ शत्रुओंसे घिरे हुए धार्मिकके सभी अनुकूल होते हैं इसलिये धर्मसे तथा प्रजाके अनुरागसे धार्मिक राजा दुःखसे जीतनेके योग्य होता है ॥ २३ ॥

संधिः कार्योऽप्यनार्येण विनाशे समुपस्थिते।

विना तस्याश्रयेणार्यों न कुर्यात् कालयापनम् ॥ २४ ॥ विनाश उपस्थित होने पर दुष्टके साथ भी मेल कर लेना चाहिये और उसके आश्रयके विना सज्जनको कालयापन(समय काटना) नहीं करना चाहिये ॥ २४ ॥

संहतत्वाद्यथा वेणुनिविदैः कण्टकैर्वृतः।

न राक्यते समुच्छेत्तं भ्रातृसंघातवांस्तथा ॥ २५ ॥ और जैसे बहुतसे काँटोसे लदा हुआ बाँस आपसमें मिले रहनेसे नहीं कट सकता है वैसे ही भाई-वन्धुओंसे मिला हुआ पुरुष भी नष्ट नहीं हो सकता है २५

> बिलना सह योद्धव्यमिति नास्ति निदर्शनम्। प्रतिवातं न हि घनः कदाचिदुपसर्पति ॥ २६॥

बली शत्रुके साथ युद्ध करना चाहिये ऐसा उदाहरण नहीं है, क्योंकि बादल पवनके प्रतिकूल कभी नहीं चलता है, अर्थात् जिधरको पवन जाती है उधरको ही चलता है ॥ २६ ॥

> जमदग्नेः सुतस्येव सर्वेः सर्वेत्र सर्वेदा । अनेकयुद्धजयिनः प्रतापादेव भुज्यते ॥ २७ ॥

और जमदिविके पुत्र अर्थात् परशुरामके समान अनेक युद्धोंमें जीतने वाले राजाके प्रतापसे बहुतसे संप्रामोंमें सब मनुष्य सब स्थानमे सब कालमें पराये राजाको अधिकारमें कर लेते हैं॥ २७॥ अनेकयुद्धविजयी संघानं यस्य गच्छति।

तत्प्रतापेन तस्याशु वशमायान्ति शत्रवः॥ २८॥

अनेक संप्रामोंमें जीतने वाला मनुष्य जिस राजासे मेल कर लेता है तो उसके प्रतापसे (जिसके साथ संधि की है) उसके शत्रु शीघ्र वशमें हो जाते हैं ॥२८॥

तत्र ताबद्वहुभिर्गुणैरुपेतः संघेयोऽयं राजा।' चक्रवाकोऽवद-त्—'प्रणिधे! सर्वत्रावव्रज । सर्वमवगतम्। गत्वा पुनरागमिष्य-सि।' राजा चक्रवाकं पृष्टवान्—'मन्त्रिन्! असंघेयाः कति तान्श्रोतुमिच्छामि।'

इसिलये अनेक गुणोंसे युक्त यह राजा मेल करनेके योग्य है। ' चकवा कहने लगा-'हे दूत! सब स्थानोंमें जा, तुमने सब समझ लिया है, और जा कर फिर लोट आना।' राजाने चकवेसे पूछा-'हे मंत्री! कितने मनुष्य संधि करनेके

योग्य नहीं हैं, उन्हें सुनना चाहता हूँ।

मन्त्री त्रृते—'देव! कथयामि। श्टणु,— मंत्री बोला-महाराज! कहता हुँ सुनिये—

बालो वृद्धो दीर्घरोगी तथा ज्ञातिबहिष्कृतः। श्रीहको भीरुजनको लुब्धो लुब्धजनस्तथा॥ २९॥

बालक, बूढ़ा, बहुत दिनोंका रोगी और जाति बाहर किया हुआ, डरपोक, भय उत्पन्न करने वाला, लोभी और जिसका लोभी मंत्री हो ॥ २९ ॥

> विरक्तप्रकृतिश्चैव विषयेष्वतिसक्तिमान् । अनेकचित्तमन्त्रस्तु देवब्राह्मणनिन्द्कः ॥ ३० ॥

और रूठी हुई प्रजा वाला, विषयभोगादिमें आसक्त, अनेकोंके चित्तमें जिसका मंत्र रहे अर्थात् जिसका मंत्र गुप्त न हो, और देवता-माह्मणोंकी निन्दा करने वाला हो ॥ ३०॥

दैवोपहतकश्चेव तथा दैवपरायणः।

दुर्भिक्षव्यसनोपेतो बलव्यसनसंकुलः ॥ ३१॥

भाग्यहीन, प्रारव्धकी चिन्ता करने वाला, अकालके दुःखसे दुःखी और सेनाकी पीड़ासे व्याकुल हो ॥ ३१ ॥

> अदेशस्थो बहुरिपुर्युक्तः कालेन यश्चन । सत्यधर्मव्यपेतश्च विंशतिः पुरुषा अमी ॥ ३२ ॥

दूसरेके राज्यमें रहने वाला, बहुतसे शत्रुओंसे युक्त, वे अवसर लबाई ठानने वाला, और सल्य घमेंसे रहित, ये वीस पुरुष हैं ॥ ३२ ॥

एतैः संधि न कुर्वीत विगृह्वीयातु केवलम्।

पते विगृह्यमाणा हि क्षिप्रं थान्ति रिपोर्चशम् ॥ ३३ ॥ इनके साथ सन्धि न करे, केवल ही संशाम करे, क्योंकि ये लड़ कर अवस्य

शीघ्र ही शत्रुके वशमें आ जाते हैं ॥ ३३ ॥

बालस्याल्पप्रभावत्वान्न लोको योद्धमिच्छति।

युद्धायुद्धफलं यस्माज्ज्ञातुं राक्तो न बालिशः ॥ ३४॥ बालकके थोड़े प्रताप होनेसे पुरुष युद्ध (विरोध)करनेकी इच्छा नहीं करता है, क्योंकि बालक लड़ने और नहीं लड़नेका फल (भला या बुरा) नहीं जान सकता है ॥ ३४॥

> उत्साहशक्तिहीनत्वाहृद्धो दीर्घामयस्तथा। स्वैरेव परिभृषेते द्वावप्येतावसंशयम्॥ ३५॥

और शृद्ध तथा बहुत कालका रोगी ये दोनों, उत्साह और शक्तिसे हीन होनेके कारण अवस्य आप ही पराजय पाते हैं ॥ ३५ ॥

सुखोच्छेद्यो हि भवति सर्वज्ञातिबहिष्कृतः।

त एवैनं विनिञ्चन्ति ज्ञातयस्त्वात्मसात्कृताः ॥ ३६ ॥

सब जातिसे बाहर निकाला गया शत्रु सहजही मारा जा सकता है, क्योंकि उसी जातिके ही मनुष्य इसके धनादिको अपने वशर्मे करके इसको मार डालते हैं ॥ ३६॥

> भीरुर्युद्धपरित्यागात् स्वयमेव प्रणस्यति । तथैव भीरुपुरुषः संग्रामे तैर्विमुच्यते ॥ ३७ ॥

और डरपोक मनुष्य युद्धमें पीठ दे कर भाग जानेसे अपने आप ही नष्ट हो जाता है, और उस डरपोकको संमाममें उसके साथी भी छोड़ देते हैं॥ ३७॥

लुब्धस्यासंविभागित्वान्न युध्यन्तेऽनुयायिनः। लुब्धानुजीविकैरेष दानभिन्नीर्नेहन्यते॥ ३८॥

और यथा योग्य भाग नहीं देनेसे लोमीकी सेनाके लोग नहीं लड़ते हैं और पारितोषिक नहीं पाने वाले लोमी सेवकोंसे वह मार डाला जाता है-अर्थात विपत्ति आने पर वे उसे छोड़ कर चले जाते हैं ॥ ३८॥

संत्यज्यते प्रकृतिभिविंरक्तप्रकृतिर्युधि। सुखाभियोज्यो भवति विषयेष्वतिसक्तिमान्॥ ३९॥ विगदी हुई प्रजा वाला (राजा) युद्धमें प्रजासे छोद दिया जाता है, और जो विषयोंमें अधिक आसक्त होकर रहता है वह सहजहीमें हराया जा सकता

है ॥ ३९ ॥ अनेकचित्तमम्बस्तु भेद्यो भवति मन्त्रिणा । अनवस्थितचित्तत्वात् कार्यतः स उपेक्ष्यते ॥ ४० ॥ अनेक मनुष्योंसे गुप्त परामर्शको प्रकट करने वाटेकी मंत्रीके साथ फूट हो जाती है, और अनवस्थित(डामाडोट) चित्तके कारण कार्यमें मंत्री उसे छोद देता है ॥

सदा धर्मबलीयस्त्वाद्देवब्राह्मणनिन्दकः। विशीर्यते स्वयं ह्येष दैवोपद्दतकस्तथा॥ ४१॥

धर्मके कारण बलवान् होनेसे भी, देवता और ब्राह्मणोंकी निंदा अथवा अवज्ञा करने वाला और प्रारब्धहीन निस्सन्देह अपने आपही नाश हो जाता है ॥४९॥

संपत्तेश्च विपत्तेश्च दैवमेव हि कारणम्। इति दैवपरो ध्यायन् नात्मानमपि चेष्टते॥ ४२॥

संपत्ति और विपत्तिका प्रारब्ध ही कारण है ऐसा सोच कर केवल प्रारब्धको (ही प्रधान) मानने वाला अपने आपको काममें नहीं लगाता है ॥ ४२ ॥

दुर्भिक्षव्यसनी चैव खयमेव विषीदति । बळव्यसनयुक्तस्य योद्धं शक्तिनं जायते ॥ ४३ ॥

दुर्भिक्षकी पीड़ासे दुखी प्रजा वाला राजा आप ही दुर्बल होता है और पीड़ित सेना वालेको लड़नेकी शक्ति नहीं होती है, अर्थात् नष्ट हो जाती है ॥ ४३ ॥

> अदेशस्थो हि रिपुणा खल्पकेनापि हन्यते । ग्राहोऽरुपीयानपि जले गजेन्द्रमपि कर्षति ॥ ४४ ॥

पराये राज्यमें रहने वाला राजा थोड़े शत्रुओं से मी मारा जाता है, क्यों कि जलमें छोटेसे छोटाभी मकर बड़े हाथीको खींच लेता है ॥ ४४ ॥

बहुरात्रुस्तु संत्रस्तः श्येनमध्ये कपोतवत् । येनैव गच्छति पथा तेनैवाशु विपद्यते ॥ ४५॥

बहुतसे शत्रु वाला, डरा हुआ मनुष्य, बाज पक्षियोंके मध्यमें कबूतरके समान जिस मार्गसे जाता है उसी मार्गसे दुखी होता है ॥ ४५ ॥

# अकालसैन्ययुक्तस्तु हन्यते कालयोधिना । कौशिकेन हतज्योतिर्निशीथ इव वायसः॥ ४६॥

युद्धके अनुचित समयमें सेनासे युक्त भी मनुष्य उचित समय पर लड़ने वालेसे आधी रातमें नहीं दीखनेके कारण उळ्कसे मारे हुए कागके समान मारा जाता है।

# सत्यधर्मव्यपेतेन संदध्यान कदाचन।

स संधितोऽप्यसाधुत्वादचिराद्याति विकियाम् ॥ ४७॥ सत्य तथा धर्मरहितके साथ कमी मेल न करना चाहिये, क्योंकि वह संधिके हो जाने पर भी असजनताके कारण तरन्त पलट जाता है ॥ ४७॥

अपरमिष कथयामि । संधिवित्रहयानासनसंश्रयद्वैधीभावाः षाडु-ण्यम् । कर्मणामारम्भोपायः पुरुषद्रव्यसंपदेशकालविभागो विनि-पातप्रतीकारः कार्यसिद्धिश्च पञ्चाङ्गो मन्त्रः । सामदानभेददण्डा-श्चत्वार उपायाः । उत्साहशक्तिमन्त्रशक्तिः प्रभुशक्तिश्चेति शक्ति-त्रयम् । एतत्सर्वमालोच्य नित्यं विजिगीपवो भवन्ति महान्तः ।

और भी कहता हूँ.—संधि (मैत्रीभाव), विष्रह (युद्ध), यान (यात्रा), आसन (समय देखना), संश्रय (आश्रय छेना), देधीभाव (छल), ये छः गुण हैं और कर्मोंके आरंभका यल, पुरुष और द्रव्यका संष्रह, देशकालका विभाग और विनिपातप्रतीकार (आपत्तिका दूर करना), कार्यसिद्धि ये पाँच विचारके अंग हैं। साम, दान, मेद, दंड ये चार उपाय हैं और उत्साहशक्ति, मन्त्रशक्ति और प्रभुशक्ति ये तीन शक्तियाँ हैं। इन सबको विचार कर बढ़े पुरुष जीतनेकी इच्छा करने वाले होते हैं।

# या हि प्राणपरित्यागमूल्येनापि न लभ्यते । सा श्रीनीतिविदं पर्य चञ्चलापि प्रधावति ॥ ४८॥

जो लक्ष्मी प्राणत्यागरूपी मोलसे भी नहीं मिलती है वह लक्ष्मी चंचला होनेसे भी नीति जानने वालोंके घर दौड़ती है, अर्थात् उनके वहाँ निवास करती है ॥ ४८ ॥

तथा चोक्तम्,-

जैसा कहा है,-

वित्तं यदा यस्य समं विभक्तं गृदश्चरः संनिभृतश्च मन्त्रः । न चाप्रियं प्राणिषु यो व्रवीति स सागरान्तां पृथिवीं प्रशास्ति ॥ ४९ ॥

जिसका धन वरावर वाँट दिया गया है, तथा दूत ग्रप्त है, और मंत्र प्रका-शित नहीं है, और जो प्राणियोंसे अप्रिय (कड़) वचन नहीं बोलता है वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य करता है अर्थात् चक्रवर्ती राजा हो जाता है ॥४९॥ किंतु यद्यपि महामन्त्रिणा गृष्टेण संधानमुपन्यस्तं तथापि तेन राज्ञा संप्रति भूतजयदर्पान्न मन्तव्यम्। देव! तदेवं क्रियताम्। सिंहलद्वीपस्य महावलो नाम सारसो राजाऽस्मन्मित्रं जम्बुद्वीपे कोपं जनयतु।

परन्तु यद्यपि महामंत्री गिद्धने संधि करनेका आरंभ किया है तोमी वह राजा विजय होनेके घमंडसे अब नहीं मानता है, इसलिये महाराज! ऐसा कीजिये कि सिंहलद्वीपका राजा महावल नाम सारस हमारा मित्र जम्बूद्वीप पर कोप करे।

यतः,—

सुगुतिमाधाय सुसंहतेन बलेन वीरो विचरन्नरातिम्। संतापयेचेन समं सुतप्त-स्तप्तेन संधानमुपैति तप्तः॥ ५०॥

क्योंकि — वीर, बड़े गुप्त प्रकारसे अनुरक्त सेनाके द्वारा शत्रुको घेर कर पीड़ा दे कि जिस पीड़ासे वह समान तत्ता अर्थात उप्र हो जाय, क्योंकि तत्ता तत्तेके साथ मिल जाता है, अर्थात् तुल्य पराक्रम वाला सहजमें मिला लिया जाता है ॥ ५० ॥

राज्ञा 'एवमस्तु' इति निगद्य विचित्रनामा वकः सुगुप्तलेखं दत्त्वा सिंहलद्वीपं प्रहितः ।

राजाने 'बहुत अच्छा' ऐसा कह कर विचित्र नाम बगुलेको गुप्त चिट्टी दे कर सिंहलद्वीपको मेज दिया ।

अथ प्रणिधिरागत्योवाच—'देव ! श्रूयतां तत्रत्यप्रस्तावः। एवं तत्र गृथ्रेणोक्तम्—'देव ! यन्मेघवर्णस्तत्र चिरमुषितः स वेति किं संघेयगुणयुक्तो हिरण्यगर्भो न वा ?' इति । ततोऽसौ राज्ञा समाहूय पृष्टः—'वायस ! कीहशोऽसौ हिरण्यगर्भः ? चक्रवाको मन्त्री वा कीहशः ?' वायस उवाच—'देव ! हिरण्यगर्भो राजा युधिष्ठिरसमो महाशयः; चक्रवाकसमो मन्त्री न काप्यवलो-क्यते।' राजाह—'यद्येवं तदा कथमसौ त्वया वश्चितः ?'।

फिर दूतने आ कर कहा—'महाराज! वहाँका समाचार सुनिये। वहाँ गिद्धने यों कहा है कि हे महाराज! मेघवर्ण काक जो वहाँ बहुत दिनों तक रहा था वह जानता है कि हिरण्यगर्भ मिलापके योग्य गुणोंसे युक्त है या नहीं।' फिर राजाने उसे बुला कर पूछा—'हे कौए! वह हिरण्यगर्भ कैसा है?' और चकवा मंत्री कैसा है?' कौएने उत्तर दिया—'महाराज! राजा हिरण्यगर्भ युधिष्ठिरके समान सजन है; चकवेके समान मंत्री कहीं भी नहीं दीखा है।' राजा बोला—'जो ऐसाही है तो तूने उसे कैसे ठग लिया?'

विहस्य मेघवर्णः प्राह-'देव ! मेघवर्णने हँस कर कहा-'महाराज!

> विश्वासप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदग्धता? । अङ्कमारुद्य सुप्तं हि हत्वा किं नाम पौरुषम् ? ॥ ५१ ॥

विश्वास करने वाले मनुष्योंको ठगनेमें क्या चतुराई है ? जैसे गोदमें लेट कर सोए हुएंको मार देनेमें कौनसा पुरुषार्थ है ? अर्थात् कुछ मी नहीं है ॥ ५१ ॥ श्रृणु देव ! तेन मन्त्रिणाहं प्रथमदर्शन एव ज्ञातः। किंतु महारायो-ऽसो राजा। तेन मया विप्रलब्धः।

सुनिये महाराज ! उस मंत्रीने पहले देखते ही मुझे जान लिया था, परन्तु वह राजा वड़ा सज्जन है इसलिये मेरी ठगाईमें आ गया;

तथा चोक्तम्,—

आत्मौपम्येन यो वेत्ति दुर्जनं सत्यवादिनम् । स तथा वश्च्यते धूर्तैर्बाह्मणदछागतो यथा' ॥ ५२ ॥ जैसा कहा है—जो मनुष्य अपने समान दुर्जनको सत्य बोलने वाला समझता है वह मनुष्य वैसाही ठगा जाता है, जैसा वकरेके कारण धूर्तोने ब्राह्मणको ठगा लिया'॥ ५२॥

राजोवाच—'कथमेतत् ?'। मेघवर्णः कथयति— राजा बोला—'यह कथा केंसी है ? मेघवर्ण कहने लगा।—

#### कथा १०

[ एक ब्राह्मण, बकरा और तीन ठगोंकी कहानी १०]

'अस्ति गौतमस्यारण्ये प्रस्तुतयक्कः कश्चिद्वाह्यणः। स च यक्कार्थं प्रामान्तराच्छागमुपकीय स्कन्धे कृत्वा गच्छन् धूर्तत्रयेणावलो-कितः। ततस्ते धूर्ता 'यद्येष च्छागः केनाप्युपायेन लभ्यते तदा मितप्रकर्षो भवति'इति समालोच्य वृक्षत्रयतले कोशान्तरेण तस्य ब्राह्मणस्यागमनं प्रतीक्ष्य पथि स्थिताः। तत्रैकेन धूर्तेन गच्छन्स ब्राह्मणोऽभिहितः—'भो ब्राह्मण! किमिति कुक्कुरः स्कन्धेनोह्यते?'। विप्रेणोक्तम्—'नायं श्वाः, किंतु यक्चच्छागः।' अथानन्तरस्थितेनान्येन धूर्तेन तथैवोक्तम्। तदाकण्यं ब्राह्मणश्चागं भूमौ निधाय मुहुर्निरीक्ष्य पुनः स्कन्धे कृत्वा दोलायमानमतिश्चलितः।

'गांतमके वनमें किसी ब्राह्मणने यज्ञ करना आरंभ किया था। और उसको यज्ञके लिये दूसरे गाँवसे वकरा मोल ले कर कंघे पर रख कर ले जाते हुए तीन ठगोंने देखा। किर उन ठगोंने ''यह वकरा किसी उपायसे मिल जाय तो बुद्धिकी चालाकी बढ़ जाय'' यह विचार कर तीनों तीन बृक्षोंके नीचे, एक एक कोसके अन्तरसे, उस ब्राह्मणके आनेकी बाट देख कर मार्गमें बैठ गये। वहाँ एक धूर्तने जा कर उस ब्राह्मणसे कहा—'हे ब्राह्मण! यह क्या बात है कि कुत्ता कंघे पर लिये जाते हो?' ब्राह्मणने कहा,—'यह कुत्ता नहीं है, यज्ञका बकरा है।' किर इससे आगे बेठे हुए दूसरे धूर्तने वैसे ही कहा। यह सुन कर ब्राह्मण बकरेको धरनी पर रख कर बार बार देख किर कंधे पर रख कर चलायमान चित्त-सा हो कर चलने लगा।

यतः,---

मतिर्दों छायते सत्यं सतामिष खळोकिभिः। ताभिर्विश्वासितश्चासै। म्रियते चित्रकर्णवत्'॥ ५३॥ क्योंकि—सज्जनोंकी शी बुद्धि दुष्टोंके वचनोंसे सचमुच चलायमान हो जाती है-जैसे दुष्टोंकी बातोंसे विश्वासमें आ कर यह त्राह्मण चित्रकर्णनामक ऊँटके समान मरता है' ॥ ५३ ॥

राजाह—'कथमेतत् ?'। स कथयति— राजा बोला-'यह कथा कैसी है ?' वह कहने लगा।—

### कथा ११

# [ मदोत्कट नामक सिंह और सेवकोंकी कहानी ११ ]

'अस्ति काँसिश्चिद्वनोद्देशे मदोत्कटो नाम सिंहः। तस्य सेव-कास्त्रयः काको व्याघो जम्बुकश्च। अथ तैर्भ्रमद्भिः कश्चिदुष्ट्रो दृष्टः पृष्टश्च—'कुतो भवानागतः सार्थाद्भृष्टः?'। स चात्मवृत्तान्त-मकथयत्। ततस्तैनींत्वा सिंहेऽसी समापितः। तेनाभयवाचं द्रवा चित्रकणं इति नाम कृत्वा स्थापितः। अथ कदाचित्सिहस्य शरीर-वैकल्याद्वरिवृष्टिकारणाचाहारमलभमानास्ते व्यथा वभूबुः। तत-स्तैरालोचितम्—' चित्रकणमेव यथा खामी व्यापादयति तथाऽजु-ष्ठीयताम्। किमनेन कण्टकभुजा ?' व्याघ उवाच-'स्थामिनाऽभ-यवाचं दत्त्वाऽनुगृहीतस्तत्कथमेवं संभवति ?'। काको बृते—'इह समये परिक्षीणः स्थामी पापमपि करिष्यति।

'किसी वनमें मदोत्कट नाम सिंह रहता था। उसके काग, बाघ और सियार तीन सेवक थे। पीछे उन्होंने घूमते घूमते किसी ऊँटको देखा और पूछा-'तुम साथियोंसे बिछड कर कहाँसे आये हो?' फिर उसने अपना वृत्तान्त कह मुनाया। तब उन्होंने उसे छे जा कर सिंहको सोंप दिया। उसने अभय-वचन दे कर उसका चित्रवर्ण नाम रख कर रख लिया। बाद एक दिन वे सिंहके शरीरमें खेद तथा वर्षाके कारण भोजनको न पा कर दुखी होने लगे। फिर उन्होंने बिचारा जिसमें चित्रकर्णको ही खामी मारे सो उपाय करो। इस काँटे चरने वालेसे क्या है?' बाघ बोला-'खामीने उसे अभय-वचन दे कर रक्खा है इसलिये ऐसा केसे हो सकता है?' काग बोला-'इस समय भूखसे घबराया हुआ खामी (सिंह) यतः,—

त्यजेत् श्रुधार्ता महिला खपुत्रं, खादेत् श्रुधार्ता भुजगी खमण्डम्। बुभुक्षितः किं न करोति पापं? क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति॥ ५४॥

क्योंकि—भूखी स्त्री अपने पुत्रको छोड़ देती है, भूखी नागन अपने अंडेको खा छेती है, और भूखा क्या क्या पाप नहीं करता है? क्योंकि झीण मनुष्य करणाहीन होते हैं, अर्थात् भूख और बुदापेसे झीण यह सिंह दयारहित बन जायगा॥ ५४॥

अन्यच,--

मत्तः प्रमत्तश्चोनमत्तः श्चान्तः कुद्धो बुभुक्षितः। लुब्धो भीरुस्त्वरायुक्तः कामुकश्च न धर्मवित्'॥ ५५॥ और दूसरे-मतवाला, असमर्थ, उन्मत्त, थका हुआ, कोधित, भूखा, लोमी, डरपोक, विना विचारे करने वाला, और कामी ये धर्मके जानने वाले नहीं होते हैं॥ ५५॥

इति संचिन्त्य सर्वे सिंहान्तिकं जग्मः। सिंहेनोक्तम्—'आहारार्थे किंचित्प्राप्तम् ?'। तैरुक्तम्—'यल्लाद्पि न प्राप्तं किंचित्।' सिंहेनोक्कम्—'कोऽधुना जीवनोपायः ?'। काको वदति—'देव! स्वाधीनाहारपरित्यागात् सर्वनाशोऽयमुपस्थितः।' सिंहेनोक्तम्—'अत्राहारः कः स्वाधीनः ?'। काकः कर्णे कथयति—'चित्रकणः' इति। सिंहो भूमि स्पृष्ट्वा कर्णो स्पृशति। अभयवाचं दत्त्वा धृतोऽयमसाभिः। तत्कथमेवं संभवति ?

यह विचार कर सब सिंहके पास गये। सिंहने कहा—'आहारके लिये कुछ मिला?' उन्होंने कहा—'यल करनेसे भी कुछ नहीं मिला।' सिंहने कहा—'अब जीनेका क्या उपाय है? कागने कहा—महाराज! आपने आधीन आहारको त्यागनेसे यह सब नाश आ पहुँचा है'। सिंहने कहा—'यहाँ पर कौनसा आहार अपने आधीन है ?' कागने कानमें कहा—'चित्रकर्ण।' सिंहने भूमिको छू कर कान छुए। अभय वाचा दे कर इसको हमने रक्खा है, इसलिये ये कैसे हो सकता है ?'

तथा च,-

न भूप्रदानं न सुवर्णदानं न गोप्रदानं न तथाऽन्नदानम्। यथा वदन्तीह महाप्रदानं सर्वेषु दानेष्वभयप्रदानम्॥ ५६॥

जैसा कहा है-इस संसारमें जैसा सब दानोंमें श्रेष्ठ दान अभगदान कहा है, वैसा न तो भूमिदान, न सुवर्णदान, न गोदान और न अन्नदान कहा है ॥५६॥ अन्यच्च.—

सर्वकामसमृद्धस्य अश्वमेधस्य यत्फलम् । तत्फलं लभते सम्यग्रक्षिते शरणागते'॥ ५०॥

और दूसरे सब-मनोरथोंको देने वाले अश्वमेध यज्ञका जो फल है वही फल शरणागतकी अच्छी तरह रक्षा करनेसे मिलता है'॥ ५७॥

काको ब्रुते—'नासौ खामिना व्यापादियतव्यः। किंत्वसाभिरेव तथा कर्तव्यं यथाऽसौ खदेहदानमङ्गीकरोति ।' सिंहस्तच्छुत्वा तृष्णीं स्थितः। ततोऽसौ लब्धावकाद्यः कूटं कृत्वा सर्वानादाय सिंहान्तिकं गतः। अथ काकेनोक्तम्—'देव! यत्नाद्प्याहारो न प्राप्तः। अनेकोपवासिकन्नः खामी। तदिदानीं मदीयमांसमुप-भुज्यताम्।

काग बोला—'खामीको इसे नहीं मारना चाहिये, परन्तु हमही ऐसा करेंगे कि जिसमें वह अपनी देहका दान देना अंगीकार कर लें। यह सुन कर सिंह चुप हो गया। फिर यह मौका पा कर छल करके सबको साथ ले सिंहके पास गया; फिर कागने कहा—'महाराज! बढ़े यलसे भी भोजन नहीं मिला, कई दिनोंसे नहीं खानेके कारण खामी दुखी हो रहे हैं, इससे अब मेरे मांसको भोजन करें,

यतः,—

सामिम्ला भवन्त्येच सर्वाः प्रकृतयः खलु । समूलेष्वपि वृक्षेषु प्रयत्नः सफलो नृणाम्' ॥ ५८ ॥

क्योंकि—खामी ही सब प्रजाका सचमुच मूल कारण है, और मनुष्योंका मूल अर्थात् जदयुक्त दृक्षोंके होनेसे उपाय सफल होता है अर्थात् फल मिलता है; अर्थात् जीवें तो ही हमारा जीवन सफल है'॥ ५८॥ सिंहेनोक्तम्-'वरं प्राणपित्यागः । न पुनरीहिश कर्मणि प्रवृक्तिः ।' अम्बुकेनापि तथोक्तम् । ततः सिंहेनोक्तम्—'मैवम् ।' अथ व्याव्रणोक्तम्—'मदेहेन जीवतु खामी'। सिंहेनोक्तम्—'न कदाचिदेवमुचितम् ।' अथ चित्रकर्णोऽपि जानविश्वासस्तथैवात्मदानमाह । ततस्तद्वचनाचेन व्याव्रणासौ कुक्षि विदार्थ व्यापादितः सर्वेभिक्षतः। अतोऽहं व्रवीमि—"मतिदां छायते सत्यम्" इत्यादि । ततस्तृतीयधूर्तवचनं श्रुत्वा खमितभ्रमं निश्चित्य छागं त्यक्ता ब्राह्मणः स्नात्वा गृहं ययौ। स छागस्तर्धृतेनीत्वा मिश्चतः। अतोऽहं व्रवीमि—"आत्मौपम्येन यो वेत्ति" इत्यादि ॥' राजाह-'मेघवर्ण ! कथं रात्रमध्ये त्वया चिरमुषितम् ! कथं वा तेषामनुनयः कृतः !' मेघवर्ण उवाच—'देव ! सामिकार्यार्थेना सप्रयोजन-वशाद्वा किं न कियते !।

सिंहने कहा—'मरना अच्छा है, पर ऐसे काममें मन चलाना अच्छा नहीं।' सियःरने भी यही कहा। फिर सिंहने कहा—'ऐसा कभी नहीं।' फिर बाघने कहा—'भेरे शरीरसे खामी प्राण-रक्षण करें।' सिंहने कहा कि—'यह भी कभी उचित नहीं है।' पीछे चित्रकर्णने भी विश्वासके मारे वैसे ही अपनेको दान देनेके लिये कहा। फिर उसके कहने पर उस बाघने कोखको फाइकर उसे मार डाला और सबने खा लिया। इसलिये में कहता हूँ कि ''बुद्धि सचमुच चलायमान हो जाती है'' इखादि। फिर तीसरे धूर्तकी बात सुन कर अपनी बुद्धिकाही अम समझ कर वकरेको छोड़ कर त्राह्मण नहा कर घर चला गया। उन धूर्तोंने उस बकरेको छे जा कर खा लिया। इसलिये में कहता हूं—''जो अपने समान (दूसरोंको) जानता है'' इखादि।' राजा बोला—'हे मेघवर्ण! शत्रुओंके बीचमें इतने दिन तक तू कैसे रहा? अथवा कैसे उन्होंकी विनती की?' मेघवर्णने कहा—'महाराज! खामीके करम चाहने वालेको, अथवा अपने प्रयोजनके लिये क्या नहीं करना पहता है ?

पश्य,— लोको वहति किं राजन् ! न मूर्घा दग्धुमिन्घनम् ? । क्षालयन्नपि नृक्षािक्षें नदीवेगो निरुन्तति ॥ ५९ ॥

देखो—मनुष्य, जलानेकं लिये इंधनको क्या सिर पर नहीं उठाते हैं ? और नदीका नेग वृक्षके चरण अर्थात् जहको धोता हुआ भी उखाद देता है ॥५९॥

तथा चोक्तम्,—

स्कन्धेनापि वहेच्छत्र्न् कार्यमासाय बुद्धिमान्। यथा वृद्धेन सर्पेण मण्डूका विनिपातिताः'॥६०॥ वैसा कहा भी है-चतुर मनुष्यकों अपना काम निकालनेके लिये शत्रुओंको कंघे पर वैठा छेना चाहिये। जैसे वृद्ध सर्पने मेंडकोंको मार डाला'॥ ६०॥

राजाह—'कथमेतत् ?'। मेघवर्णः कथयति— राजा बोला-'यह कथा कैसी है ?' मेघवर्ण कहने लगा।—

# कथा १२

# [ भूखा साँप और मेंड़कों की कहानी १२ ]

'अस्ति जीणोंद्याने मन्द्विषो नाम सर्पः। सोऽतिजीणेतया-ऽऽहारमप्यन्वेष्टमक्षमः सरस्तीरे पतित्वा स्थितः। ततो दूरादेव केनचिन्मण्डूकेन दृष्टः, पृष्टश्च—'किमिति त्वमाहारं नान्वि-ष्यितः?'। सर्पोऽवदत्—'गच्छ भद्र! मम मन्द्रभाग्यस्य प्रश्नेन किम्?'। ततः संजातकौतुकः स च मेकः सर्वथा कथ्यताम्' इत्याह। सर्पोऽप्याह—'भद्र! ब्रह्मपुरवासिनः श्रोत्रियस्य कौण्डि-न्यस्य पुत्रो विंशतिवर्षीयः सर्वेगुणसंपन्नो दुर्दैवान्मम नृशंस-स्वभावाद्दृष्टः। तं पुत्रं सुशीलनामानं मृतमालोक्य मूर्विछतः कौण्डिन्यः पृथिव्यां लुलोठ। अनन्तरं ब्रह्मपुरवासिनः सर्वे बान्धवास्तत्रागत्योपविष्टाः।

एक पुराने उपवनमें मंदिवय नाम सर्प रहता था। वह अधिक बूढ़ा होने छे आहार भी हुँ इने के लिये असमर्थ हुआ सरोवर के किनारे पर लटक कर बैठा था। फिर दूसरे किसी में इकने देखा, और पूछा—'क्या वात है जो तुम भोजनको नहीं हुँ इते हो?' सर्पने कहा—'मित्र! जाओ, मुझ भाग्यहीनका क्या पूछना है?' फिर आश्चर्य युक्त हो कर उस में इकने यह कहा कि 'अवश्य ही कहो।' सर्पने कहा—'मित्र! ब्रह्मपुरके निवासी केंडिन्य नामक वेदपाठी के सब गुणोंसे युक्त बीस बरसके पुत्रको दुर्भाग्य और दुष्ट स्वभावसे मेंने उस लिया। तब उस सुशील नाम पुत्रको मरा हुआ देख कर केंडिन्य पछाइ खा कर घरतीपर गिर पड़ा! पीछे सब ब्रह्मपुरवासी बान्धव वहाँ आ कर बैठ।

तथा चोक्तम्,—

उत्सवे व्यसने युद्धे दुर्भिक्षे राष्ट्रविष्ठवे। राजद्वारे इमशाने च यस्तिष्ठति स वान्धवः'॥ ६१॥

जैसा कहा है—विवाह आदि उत्सवमें, दुःखमें, संग्राममें, अकालमें, राज्यके पालटेमें, राजद्वारमें और इमशानमें जो साथ रहता है वह सचा वान्धव है'।। तत्र कपिलो नाम स्नातकोऽवदत्—'अरे कौण्डिन्य! मूढोऽसि, तेनैव विलयसि।

वहाँ एक कपिल नाम मिश्चने कहा-'अरे कौंडिन्य! तुम मूर्ख हो, इसीछे विलाप करते हो।

श्र्ण,—

कोडीकरोति प्रथमं यथा जातमनित्यता। धात्रीव जननी पश्चात्तथा शोकस्य कः क्रमः?॥६२॥

सुनो—जैसे पहले प्राणीके उत्पन्न होते ही, अनिखता (नश्वरता) प्रहण करती है, वैसे ही पीछे धायके समान माता गोदमें खिलाती है, इसिलये इसमें शोककी कौनसी बात है ? ॥ ६२ ॥

> क गताः पृथिवीपालाः ससैन्यवलवाहनाः ?। वियोगसाक्षिणी येषां भूमिरद्यापि तिष्ठति ॥ ६३ ॥

सेनाके चतुरंग बल तथा हाथी, घोड़े इत्यादिसे युक्त राजा कहाँ गये? जिन्होंके वियोगकी साक्षी देने वाली पृथ्वी आज तक वर्तमान है ॥ ६३ ॥ अपरं च,—

कायः संनिहितापायः संपदः पदमापदाम् । समागमाः सापगमाः सर्वमुत्पादि भङ्करम् ॥ ६४ ॥ और दूसरे-शरीरके संग नाश है, संपत्तियाँ विपत्तियोंका स्थान हैं, समागमके साथ वियोग है, और सब उत्पन्न होने वाली वस्तु नाश होने वाली हैं ॥ ६४ ॥,

प्रतिक्षणमयं कायः क्षीयमाणो न लक्ष्यते । आमकुम्भ इवाम्भःस्थो विशीर्णः सन् विभाव्यते ॥ ६५ ॥ यह शरीर क्षणक्षणमें घटता हुआ भी नहीं दीखता है, जैसा जलके मीतर घरा हुआ कचा घडा जलसे खाली हो जाता है तब जाना जाता है ॥ ६५ ॥ आसन्नतरतामेति मृत्युर्जन्तोर्दिने दिने । आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव पदे पदे ॥ ६६ ॥ मारनेके लिये वधस्थानमें ले गये हुए वध्य पुरुषके समान मृत्यु प्राणियोंके

मारिनक लियं विधस्थानमें ले गये हुए वध्य पुरुषके समान मृत्यु प्राणियोंके दिन पर दिन पास चली जाती है ॥ ६६ ॥

अनित्यं योजनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः। पेश्वयं प्रियसंवासो मुद्येत्तत्र न पण्डितः॥ ६७॥ योवन, रूप, जीवन, द्रव्यका संचय, ऐश्वर्य तथा स्त्रीपुत्रादि प्यारोंसे वोल-चाल, रहना सहना, ये सब अनित्य हैं; इस लिए बुद्धिमानको चाहिये कि वह इनसे मोह न करें॥ ६०॥

> यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोद्धौ। समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्भृतसमागमः॥ ६८॥

जैसे समुद्रमें दो काष्ट्रके लड्डे अपने आप बहते हुए चले जाते हैं और मिल कर फिर अलग हो जाते हैं इसी तरह (संसारमें) प्राणियोंका स्त्री, पुत्र, मित्रादि परिवारके साथ मिलना या जुदा होना होता है ॥ ६८ ॥

यथा हि पथिकः कश्चिच्छायामाश्रित्य तिष्ठति । विश्वम्य च पुनर्गच्छेत्तद्वद्वतसमागमः ॥ ६९ ॥

जैसे कोई मुसाफिर मार्गमें छायाका आसरा छे कर बैठ जाता है और आराम छे कर फिर चला जाता है वैसा ही (इस दुनियामें स्त्री, पुत्र और मित्र वगैरह) प्राणियोंका समागम है ॥ ६९ ॥ अन्यच्च,—

पञ्चिमिनिं।मेंते देहे पञ्चत्वं च पुनर्गते । स्वां स्वां योनिमनुप्राप्ते तत्र का परिदेवना ?॥ ७०॥

और दूसरे-पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और आकाश इन पाँच तत्त्वोंसे देह बनी है, फिर अपनी अपनी योनिमें अर्थात् पाँच तत्त्व पाँच तत्त्वोंमें मिल जाने पर उसमें क्या पछतावा है ? ॥ ७० ॥

> यावन्तः कुरुते जन्तुः संबन्धान्मनसः प्रियान्। तावन्तोऽपि निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः॥ ७१॥

प्राणी जितना मनको अच्छे लगने वाले संबन्धोंको अर्थात् स्नेहकी गाँठोंको मजबूत करता है, उतनी ही हृदयमें शोककी कुठारें लगती हैं॥ ७१॥ नायमत्यन्तसंवासो लभ्यते येन केनचित्।
अपि स्वेन शरीरेण किमुतान्येन केनचित्॥ ७२॥
किसी प्राणिको अपने शरीरका भी ऐसा बहुत काल तक साथ नहीं मिलता
है, फिर दूसरों (पुत्रादिकों) से क्या आशा है १॥ ७२॥
अपि च.—

संयोगो हि वियोगस्य संस्चयति संभवम् । अनतिक्रमणीयस्य जन्ममृत्योरिवागमम् ॥ ७३ ॥

और भी-जैसे जन्म अवस्य होने वाली मृत्युके आगमनको सूचना करता है वैसे ही संयोग अवस्य होने वाले वियोगको सूचना करता है ॥ ७३ ॥

> आपातरमणीयानां संयोगानां प्रियैः सह । अपथ्यानामिवान्नानां परिणामोऽतिदाहणः ॥ ७४ ॥

और अपथ्य अर्थात् हित नहीं करने वाली भक्ष्य वस्तुओं के समान क्षण-भर सुन्दर लगने वाले स्त्री-पुत्रादि प्रिय-जनों के साथ मिलनेका अन्त वड़ा कष्टदायक होता है ॥ ७४॥

अपरं च --

वजन्ति न निवर्तन्ते स्रोतांशि सरितां यथा। आयुरादाय मर्त्यानां तथा राज्यहनी सदा॥.७५॥

और भी, जैसे नदीके जलप्रवाह जाते हैं और फिर नहीं लौटते हैं, वैसे ही रात और दिन प्राणियोंकी आयुको ले कर प्रतिक्षणको चले जाते हैं और लौटते नहीं हैं। ७५॥

सुखासादपरो यस्तु संसारे सत्समागमः। स वियोगावसानत्वादुःखानां धुरि युज्यते॥ ७६॥

संसारमें सज्जनोंका संग अत्यन्त सुख देने वाला है, परन्तु उस संयोगके अंतमें वियोग होनेसे वह सुख-दुःखोंके आगे जोड़ा बन जाता है, अर्थात् अन्तमें दुःख देने वाला होता है॥ ७६॥

अत एव हि नेच्छन्ति साधवः सत्समागमम् । यद्वियोगासिलूनस्य मनसो नास्ति भेषजम् ॥ ७७ ॥

इसीसे विवेकी जन अच्छे लोगोंके समागमको नहीं चाहते हैं कि जिसके वियोगह्नपी तलवारसे कटे हुए मनकी औषध नहीं है ॥ ७७॥ सुरुतान्यपि कर्माणि राजभिः सगरादिभिः। अथ तान्येव कर्माणि ते चाऽपि प्रलयं गताः॥ ७८॥ सगर आदि राजाओंने अच्छे अच्छे कर्म यज्ञ वगैरह किये, फिर वे कर्म और वे राजा भी नाश हो गये॥ ७८॥

संचिन्त्य संचिन्त्य तमुग्रदण्डं मृत्युं मनुष्यस्य विचक्षणस्य। वर्षाम्बुसिका इव चर्मवन्धाः

सर्वे प्रयत्नाः शिथिलीभवन्ति ॥ ५९ ॥

बड़े दंड करने वाली मृत्युको बार बार सोच कर बुद्धिमान् मनुष्यके भी सब उपाय, बरसातमें भीगे हुए चमड़ेकी गाँठोंके समान ढीले पढ़ जाते हैं॥ ७९॥

> यामेव रात्रिं प्रथमामुपैति गर्भे निवासी नरवीरलोकः। ततः प्रभृत्यस्खलितप्रयाणः स प्रत्यहं मृत्युसमीपमेति॥ ८०॥

वीर पुरुष जिस पहली रातको गर्भमें आता है उसी दिनसे निरंतर गितसे वह निल्म मृत्युके पास सरकता जाता है ॥ ८० ॥ अतः संसारं विचारय । शोकोऽयमज्ञानस्य प्रपञ्चः। इसलिये संसारको विचारो । यह शोक अज्ञानका पाखंड है ।

पश्य,-

अज्ञानं कारणं न स्याद्वियोगो यदि कारणम्।

शोको दिनेषु गच्छत्सु वर्धतामपयाति किम् १॥८१॥
देखो,-जो वियोगही दुःखका कारण होता और अज्ञान कारण नहीं होता,
तो प्रतिदिन शोक बढ़ना चाहिये था, फिर भला घटता क्यों जाता है १
इसलिये अज्ञान ही शोकका मूल कारण है॥८१॥
तदत्रात्मानमनुसंधेहि। शोकचर्चा परिहर।
इसलिये इसमें आत्माको स्थिर करो, शोककी चर्चाको दूर करो;
यतः.—

अकाण्डपातजातानां गात्राणां मर्मभेदिनाम् । गाढशोकप्रहाराणामचिन्तैव महौषधिः'॥ ८२॥ क्योंकि-कुसमयमें गिरनेसे उत्पन्न हुए, शरीरके ममंस्थानको विदारण करने वाले कठोर शोकके प्रहारोंकी चिंता नहीं करना ही बदी औषि है ॥८२॥ ततस्तद्वचनं निशम्य प्रबुद्ध इव कौण्डिन्य उत्थायाव्रवीत्—'तद्वस्तद्वानीं गृहनरकवासेन। वनमेव गच्छामि।'
फिर उसका वचन सुन कर जागे हुएके समान उठके कैंडिन्य बोला-'अव नरकके समान घरका रहना ठीक नहीं है, वनकोही जाता हूँ।

कपिलः पुनराह—

'वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः। अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्॥ <३॥

कपिल फिर बोला-'प्रेमियोंको अर्थात् संसारके झगडोंमें फँसे हुओंको वनमें भी दोव अर्थात् काम, कोघ, लोम, और मोहादिक होते हैं; घरमें भी पाँचों इन्द्रियोंका रोकना तपके समान है। और जो अच्छे काममें प्रकृत होता है और विषयादि रागोंको छोड़ देता है उसका घर ही तपोवन है। ८३॥

यतः,--

दुःखितोऽपि चरेद्धर्मे यत्र कुत्राश्रमे रतः। समः सर्वेषु भृतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम्॥ ८४॥

क्योंकि-किसी आश्रममें अनुरक्त हो, दुःखी हो कर मी धर्मका आवरण करे और सब प्राणियोंमें समान ब्लेह रक्खे; केवल सिर मुंडा कर गेरुए कपड़े आदि धारण वगैरह चिन्हही धर्मका कारण नहीं है ॥ ८४ ॥

उक्तं च,-

वृत्त्यर्थं भोजनं येषां संतानार्थं च मैथुनम् । वाक् सत्यवचनार्थाय दुर्गाण्यपि तरन्ति ते ॥ ८५ ॥

औरमी कहा है-जिन मनुष्योंका केवल 'आजीविकाके लियेही भोजन है, संतान उत्पन्न करनेके लियेही मैथुन है और सत्य वचन बोलनेके लियेही बाणी है वे कठिन स्थानोंसेमी पार हो जाते हैं ॥ ८५ ॥ तथा हि,-

आतमा नदी संयमपुण्यतीर्था सत्योदका शीलतटा दयोग्निः। तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र! न वारिणा शुध्यति चान्तरातमा॥ ८६॥

जैसा कहा है कि-हे युधिष्ठिर! इन्द्रियोंका संयमन (रोकना)ही जिसका पुण्यतीर्थ है, सल्पही जिसका जल है, शील जिसका किनारा है और दयाही जिसमें लहिरेयोंकी माला है, ऐसी आत्मारूपी नदीमें स्नान कर, क्योंकि केवल पानीसे (स्नान करनेसे) ही अंदरकी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है।। ८६।। विशोधतश्च,—

जन्मसृन्युजराव्याधिवेदनाभिरुपद्वतम् । संसारमिममुत्पन्नमसारं त्यजतः सुखम् ॥ ८७ ॥

और विशेष करके —जन्म, मृत्यु, बुढ़ावा, रोग और शोक इनसे भरे हुए अखन्त असार इस संसारको छोड़ देने वाले मनुष्यको सुख है ॥ ८७॥ यतः.—

दुःखमेवास्ति न सुखं यसायदुपलक्ष्यते। दुःखार्तस्य प्रतीकारे सुखसंज्ञा विधीयते'॥ ८८॥

क्योंकि-इस संसारमें दुःखही दुःख है सुख नहीं है कि जिस दुःखसे जो कुछ सुखकामी अनुभव होता है, पर दुःखसे पीड़ित मनुष्यके दुःख दूर होने परसे वह दुःखही सुख कहाता है' ॥ ८८ ॥

कौण्डिन्यो वूते—'एवमेव ।' ततोऽहं तेन शोकाकुलेन ब्राह्मणेन शप्तः—'यदद्यारभ्य मण्डूकानां वाहनं भविष्यसि' इति । कपिलो बूते—'संप्रत्युपदेशासिहण्णुभवान् । शोकाविष्टं ते हृद्यम् । 'कौंडिन्य बोला कि-'एपेही है ॥' तव उस शोकते व्याकुल ब्राह्मणने मुझे शाप दिया—'आजसे लेकर तू मेंडकोंका वाहन होगा । 'कपिल बोला—'तुम अभी उपदेशको नहीं युन सकते हो । तुम्हारा चित्त शोकमें इवा हुआ है । तथापि कार्यं श्रणु,—

तोभी जो करना चाहिये सो सुनो ॥

सङ्गः सर्वातमंना त्याज्यः स चेत्यकुं न शक्यते। स सद्भिः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि श्रेषजम्'॥ ८९॥ संग तो सर्वथा लागनाही चाहिये और जो वह नहीं होड़ा जाय तो सजनोंके साथ संग करना चाहिये, क्योंकि साधुओंका संग सचमुचही औषधि है ॥ ८९ ॥ थन्यच,-

> कामः सर्वात्मना हेयः स चेद्धातुं न शक्यते । स्वभार्यो प्रति कर्तव्यः सैव तस्य हि भेषज्ञम्'॥ ९०॥

और दूसरे-रतिकी इच्छामी सर्वथा छोड़ देनी चाहिये, और जो वह नहीं छूट सके तो अपनी स्त्रीके साथही करनी चाहिये, क्योंकि वहीं सचमुच उसकी औषधि है'॥ ९०॥

पतच्छ्रत्वा स कौण्डिन्यः कपिलोपदेशासृतप्रशान्तशोकानलो यथाविधि दण्डग्रहणं कृतवान् । अतो ब्राह्मणशापानमण्डूकान् बोदुमत्र तिष्ठामिः अनन्तरं तेन मण्डूकेन गत्वा मण्डूकनाथस्य जालपादनाम्नोऽम्रे तत्कथितम् । ततोऽसावागत्य मण्डूकनाथस्त-स्य सर्पस्य पृष्ठमारूढवान् । स च सर्पस्तं पृष्ठे कृत्वा चित्रपदक्रमं बभ्राम । परेद्यश्चलितुमसमर्थं तं मण्डूकनाथोऽवदत्—'किमद्य भवान्मन्दगतिः ?'। सर्पे ब्रूते—'देव! आहारविरहादसमर्थो-ऽसि ।' मण्डूकनाथोऽवदेत्—'अस्मदाश्चया मण्डूकान् भक्षय।' ततः 'गृहीतोऽयं महाप्रसादः' इत्युक्त्वा कमशो मण्डुकान् खादितवान्। अतो निर्मण्डूकं सरो विलोक्य मण्डूकनाथोऽपि तेन खादितः । अतोऽहं ब्रवीमि—"स्कन्धेनापि वहेच्छत्रृन्" इत्यादि ॥ देव ! यात्विदानीं पुरावृत्ताख्यानकथनम् । सर्वथा संधेयोऽयं हिरण्यगर्भो राजा संधीयतामिति मे मतिः।' राजो-वाच-'कोऽयं भवतो विचारः ? यतो जितस्तावद्यमसाभिस्ततो यद्यसात्सेवया वसति तदास्ताम्; नो चेद्विगृह्यताम्।'

यह सुन कर उस काँडिन्यने कपिलके उपदेशह्पी अमृतसे शोकह्पी अमिको शांत कर विधिपूर्वक दंड प्रहण कर लिया। इसलिये ब्राह्मणके शापसे में इकोंको चढ़ा कर ले जानेके लिये यहां बैठा हूं। पीछे उस में इक्ने जा कर जालपाद नाम में दुकों के राजाके सागने वह वृत्तान्त कहा. किर वह में दुकों का राजाभी आ कर उस साँपकी पीठ पर चढ़ लिया। और वह सर्प उसे अपने पीठ पर बैठा कर विचित्र विचित्र चालोंसे फिरने लगा। दूसरे दिन चलनेके लिये असमर्थ संपंसे मेंडकोंके राजाने कहा-'आज तुम धीरे धीरे क्यों रेंगते हो ? सर्पने कहा-'महा-राज! खानेको नहीं मिलनेसे असमर्थ हूं.' मेंडकोंके खामीने कहा-'हमारी आज्ञासे मेंडकोंको खा लो।' फिर "यह महाप्रसाद मेंने प्रहण किया" यह कह कर वह कम कमसे मेंडकोंको खाने लगा। फिर मेंडकोंसे खाली सरोवरको देख कर मेंडकोंके राजाको मी खा लिया. इसलिये में कहता हूं, "शत्रुओंको भी कंधे पर चढ़ावे" इसादि. हे महाराज! अब पहले यूतान्तके कहनेको रहने दीजिए. सब प्रकारसे यह हिरण्यामें राजा सिन्ध करने योग्य है, इसलिए मेरी समझमें तो सिन्ध कर लीजिये.' राजाने कहा-'यह तुम्हारा कैसा विचार है ? क्योंकि इसको तो इम जीत चुके हैं, फिर जो वह हमारी सेवाके लिये रहे तो मलेही रहे, नहीं तो युद्ध किया जाय.

अत्रान्तरे जम्बूद्वीपादागत्य शुकेनोक्तम्—'देव! सिंद्दलद्वीपस्य सारसो राजा संप्रति जम्बूद्वीपमात्रम्यावतिष्ठते ।' राजा ससं-भ्रमं बूते—'किं किम् ?'। शुकः पूर्वोक्तं कथयति । गृभ्रः सगतमु-वाच—'साधु रे चक्रवाक मन्त्रिन् सर्वेश्व! साधु।' राजा सको-पमाद्द—'आस्तां तावदयम्। गत्वा तमेव समूलमुन्मूलयामि।'

इसी अवसर वीच जम्बूद्वीपसे आ कर तोतेने कहा—'महाराज! सिंहल-द्वीपका सारस राजा अब जम्बूद्वीपको घेरे हुये डटा हुआ है।'राजा घवरा कर बोला—'क्या क्या ?' तोतेने पहिली बात दुहरा कर कही। गिद्धने अपने मनर्में सोचा कि 'धन्य है! अरे चकवे मंत्री सर्वज्ञ! तुझे धन्य है, धन्य है!' राजा झुंझला कर बोला—'इसे तो रहने दो। में जा कर उसीको जहसे नाश करूंगा.'

दूरदर्शी विद्यसाह—

'न शरन्मेघवत् कार्यं वृथैव घनगर्जितम्। परस्यार्थमनर्थं वा प्रकाशयति नो महान्॥ ९१॥

दूरदर्शी हँस कर बोला-'शरद्ऋतुके मेवके समान वृथा गंमीर गर्जना नहीं चाहिये, बड़े पुरुष शत्रुके अर्थको अथवा अनर्थको प्रकट नहीं करते हैं ॥ ९१॥ अपरं च,-

पकदा न विगृक्षीयाद्वद्वन् राजाभिघातिनः। सद्पोऽप्युरगः कीटैर्वदुभिर्नाद्दयते ध्रुवम्॥९२॥

और दूसरे-राजा एकही समय पर बहुतसे शतुओंसे नहीं लड़े; क्योंकि, अहंकारी सर्पकोमी निश्चय करके बहुतसी (श्चद) चीटियां मार डालती हैं ॥९२॥ देव ! किमिति विना संधानं गमनमस्ति ? यतस्तदास्मत्पश्चात्प्र-कोपोऽनेन कर्तव्यः।

हे महाराज! विना मेल किये कैसे जाते हो? क्यों कि फिर हमारे जानेके बाद यह बड़ा कीप करेगा.

अपरं च,-

योऽर्थतत्त्वमविद्याय क्रोधस्यैव वशं गतः। स तथा तप्यते मूढो ब्राह्मणो नकुलाद्यथा'॥ ९३॥

और दूसरे-जो मूर्ज मनुष्य बातके मेदको न जान जर केवल कोधकेही वश हो जाता है वह वंसाही दुःख पाता है जैसा नेवलेसे ब्राह्मण दुःखी हुआ'॥ ९३॥

राजाह—'कथमेतत् ?'। दूरदर्शी कथयति— राजा बोला-'यह कथा कैसी है ? दूरदर्शी कहने लगा।—

### कथा १३

# [ माधव ब्राह्मण, उसका बालक, नेवला और साँपकी कहानी १३ ]

'अस्त्युज्जयिन्यां माधवो नाम विप्रः। तस्य ब्राह्मणी प्रस्तत-बालापत्यस्य रक्षार्थं ब्राह्मणमवस्थान्य स्नातुं गता । अथ ब्राह्म-णाय राज्ञः पार्वणश्राद्धं दातुमाह्मानमागतम्। तच्छून्वा ब्राह्मणः सहजदारिद्यादिन्तयत्—'यदि सत्वरं न गच्छामि तदाऽन्यः कश्चिच्छुत्वा श्राद्धं ग्रहीष्यति।

'उज्जयिनी नगरीमें माधव नाम ब्राह्मण रहता था । उसकी ब्राह्मणीके एक बालक हुआ । वह उस बालककी रक्षाके लिये ब्राह्मणको बैठा कर नहानेके लिये गई। तव ब्र'ह्मणके लिये राजाका पार्वणश्राद्ध करनेके लिये बुलावा आया. यह सुन कर ब्रह्मणने जन्मके दरिद्दी होनेसे सोचा कि 'जो मैं शीघ्र नहीं जाऊं तो दूसरा कोई सुन कर श्राद्धका आमंत्रण प्रहण कर लेगा.

यतः,—

आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः। क्षिप्रमिकयमाणस्य कालः पिवति तदसम्॥ ९४॥

क्योंकि — शीघ्र नहीं किये गये - छेने, देने और करनेके - कामका रस समय पी छेता है ॥ ९४ ॥

किंतु वालकस्यात्र रक्षको नास्ति, तर्तिक करोमि ? यातु, चिर-कालपालितमिमं नकुलं पुत्रनिर्विशेषं वालकरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि ।' तथा कृत्वा गतः । ततस्तेन नकुलेन वालकसमीपमा-गच्छन् कृष्णसर्पो दृष्ट्रा व्यापाय कोपात्खण्डं खण्डं कृत्वा खादितः । ततोऽसौ नकुलो ब्राह्मणमायान्तमवलोक्य रक्त-विलित्तमुखपादः सत्वरमुपागम्य तचरणयोर्जुलोठ । ततः स विप्रस्तथाविधं तं दृष्ट्या 'वालकोऽनेन खादितः' इत्यवधार्य नकुलं व्यापादितवान् । अनन्तरं यावदुपस्त्यापत्यं पश्यति ब्राह्मण-स्तावद्वालकः सुस्थः सर्पश्च व्यापादितस्तिष्ठति । ततस्तमुपकारकं नकुलं निरीक्ष्य भावितचेताः स परं विषादमगमत् । अतोऽहं व्यविमि—"योऽर्थतत्त्वमविद्याय" इत्यादि ॥

परन्तु बालकका यहां रक्षक नहीं है, इसिलये क्या करूं ? जो हो, बहुत दिनोंसे पुत्रसेमी अधिक पाले हुये इस नेवलेको पुत्रकी रक्षाके लिये रख कर जाता हूं।' वसा करके चला गया. फिर वह नेवला बालकके पास आते हुए काले साँपको देख कर, उसे मार कोपसे दुकड़े दुकड़े करके (मार कर) खा गया। फिर वह नेवला बाह्मणको आता देख लोहूसे भरे हुए मुख तथा पैर किये शीघ्र पास आ कर उसके चरणों पर लोट गया. फिर उस बाह्मणने उसे वैसा देख कर "इसने बालकको खा लिया है" ऐसा समझ कर नेवलेको मार डाला. पीछे बाह्मणने जब बालकके पास आ कर देखा तो बालक आनंदमें है और सर्प मरा हुआ पड़ा है। फिर उस उपकारी नेवलेको देख कर मनमें घबरा कर बढ़ा दुःखी हुआ; इसिलेये में कहता हूं, "जो बातके मेदको न जान कर" इत्यादि.

अपरं च,-

कामः को धस्तथा मोहो छोमो मानो मदस्तथा।
पञ्चर्गमुत्स् जेदेनमस्सिस्त्यके सुखी नृपः'॥९५॥
और दूसरे—काम, कोध, मोह, लोभ, अहंकार, तथा मद इन छः वातोंको
छोडं देना चाहिये, और इनके लागनेसे ही राजा सुखी होता है'॥९५॥
राजाह—'मन्त्रिन्! एष ते निश्चयः?' मन्त्री त्रूने—'एवमेव।

राजा बोला-'हे मंत्री! यह तेरा निश्चय है ? मंत्रीने कहा-'हां, ऐसाही है।

यतः,—

स्मृतिश्च परमार्थेषु वितकों ज्ञाननिश्चयः।
हडता प्रव्यगुतिश्च मित्रणः परमो गुणः॥ ९६॥
क्योंकि-धर्मके तत्त्वोंमें स्मरण, विवेक, वृद्धिकी स्थिरता, दृदता, और मंत्रको
ग्रा रखना ये मंत्रीके मुख्य गुण हैं॥ ९६॥
तथा च.—

सहसा विद्धीत न किया-मविवेकः परमापदां पदम् । वृणुते हि विसृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः॥ ९७॥

औरभी कहा है-एकाएक विना विचारे कोई काम न करना चाहिये, क्योंकि अविवेक याने विवेकका न होना आगत्तियोंका मुख्य स्थान है. और गुणको चाहने वाली संपत्तियों विचार कर करने वाले(सदसद्विवेकी पुरुष)के पास आपसे आप चली आती हैं॥ ९७॥

तदेव ! यदिदानी मसाद्वचनं कियते तदा संधाय गम्यताम् । इसिंखये हे महाराज ! जो अब मेरी बात मानों तो मेल करके चिलिए । यतः,—

यद्यप्यायाश्चरवारो निर्दिष्टाः साध्यसाघने । संख्यामात्रं फलं तेषां सिद्धिः साम्नि व्यवस्थिता'॥ ९८॥ क्योंकि-यद्यपि मनोरथके सिद्ध करनेमें चार उपाय (साम, दाम, दंड और मेद) कहे हैं तथापि उन उपायोंका फल, केवल गिनतीही है परन्तु कार्यका साधन मेलमें रहता है, अर्थात् मेलसेही कार्य बन जाता है ॥ ९८॥ राजाह—'कथमेवं संभवति ?'! मन्त्री बूते—'देव! सत्वरं भवि-ष्यति।

यह पुन कर राजा बोला-'ऐसा कैसे हो सकता है ?' मंत्रीने कहा-'महा-राज! श्रीघ्र हो जायगा।

पश्य,-

अक्षः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषक्षः। क्षानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति॥ ९९॥

क्योंकि—मूर्ल सहजमें मिलाने योग्य है, और अधिक बुद्धिमान् औरमी सहजमें प्रसन्न कर लिया जा सकता है परन्तु थोबेही ज्ञानसे अभिमानी मनुष्यको ब्रह्मामी प्रसन्न नहीं कर सकता है॥ ९९॥

विशेषतश्चायं धर्मक्षो राजा सर्वक्षो मन्त्री च। क्षातमेतन्मया पूर्वं मेघवर्णवचनात्तत्कृतकार्यसंदर्शनाच।

और विशेष करके यह राजा धर्मशील और मंत्री सर्वज्ञ है। मैंने यह पहलेही मेघवर्णकी बातसे और उनके किये हुए कार्योंके देखनेसे जान लिया था.

यतः,—

कर्मानुमेयाः सर्वत्र परोक्षगुणवृत्तयः। तस्मात् परोक्षवृत्तीनां फलैः कर्मानुभाव्यते'॥ १००॥

क्योंकि—सर्वत्र परोक्षमें गुणोंसे युक्त अर्थात् अपने गुणोंको नहीं प्रकट करने वाले पुरुष कमंसे जाने जाते हैं। इसलिये जिनका आकार और हृदयका भाव छुपा हुआ है ऐसे महान् पुरुषोंको कमंके बलसे निश्चय करें।। १००॥ राजाह—'अलमुत्तरोत्तरेण। यथाभिप्रेतमनुष्ठीयताम्।' प्तन्मन्त्रायित्वा गुभ्रो महामन्त्री 'तत्र यथाईं कर्तव्यम्।' इत्युक्त्वा दुर्गान्भ्यन्तरं चिलतः। ततः प्रणिधि वक्तेनागत्य राह्मो हिरण्यगर्भस्य निवेदितम्—'देव! संधि कर्तुं महामन्त्री गृभ्रोऽस्तरसमीपमाग्चछत्।' राजहंसो बृत्—'मन्त्रिन् ! पुनः संबन्धिना केनचिद्वागन्तव्यम्।' सर्वह्मो विद्यसाह—'देव! न राङ्कास्पद्मेतत्। यतोऽसौ महाशयो दूरदर्शी। अथवा स्थितिरियं मन्दमतीनाम्। कदाचिच्छक्कैव न क्रियते, कदाचित्सर्वत्र राङ्का।

राजा बोला-'इस उत्तर प्रत्युत्तरको रहने दो। जो करना है सो कीजिये.' यह परामर्श करके महामंत्री गिद्ध "इसमें जो उचित होगा, सो किया जायगा" यह कह कर गढ़के अंदर चला गया। फिर दूत बगुलेने आ कर राजा हिरण्यगर्भसे निवेदन किया कि 'महाराज! महामंत्री गिद्ध हमारे पास मेल करनेके लिये आया है.' राजहंसने कहा-'हे मंत्री! फिर किसी न किसी संबन्धसे यहां आया होगा.' सर्वज्ञ हँस कर बोला-'महाराज! यह शंकाका स्थान नहीं है. क्योंकि यह दूरदर्शी बद्धा सज्जन है। अथवा ऐसा मन्दबुद्धियोंका नियम है कि कमी तो शंका नहीं करते हैं, कमी सर्वत्र शंका करते हैं।

तथा हि,—

सरिस बहुश्स्ताराच्छाये क्षणात्परिवञ्चितः कुमुद्दविटपान्वेषी हंसो निशास्त्रविचक्षणः। न दशति पुनस्ताराशङ्की दिवापि सितोत्पळं कुहुकचकितो लोकः सत्येऽप्यपायमपेक्षते॥ १०१॥

कुमुदिनीको इंडने वाला चतुर इंस रातको सरोवरमें बहुतसे तारोंकी परछा-ईसे क्षणभर ठगा हुआ (अर्थात् तारोंकी परछाईको कुमुदिनी जान कर) दिनमेंसी तारोंकी शंकासे फिर श्वेतकमलोंको नहीं छेता है, जैसे छलसे छला गया संसार सल्पोंभी बुराईकी शंका करता है ॥ १०१ ॥

> दुर्जनदूषितमनसः सुजनेष्वपि नास्ति विश्वासः। बालः पायसदग्धो दृष्यपि फूत्कृत्य भक्षयति ॥ १०२॥

दुष्टोंसे छले हुए चित्त वाळे मनुष्यका सज्जनोंमें मी विश्वास नहीं रहता है जैसे क्षीरसे जला हुआ बालक दहीकोमी सचमुच फूंक देकर कर खाता है॥ १०२॥

तद्देव ! यथाशक्ति तत्पूजार्थं रत्नोपहारादिसामग्री सुसज्जीकिय-ताम् ।' तथानुष्टिते सति स गृभ्रो मन्त्री दुर्गद्वाराचकवाकेणोप-गम्य सत्कृत्यानीय राजदर्शनं कारितो दत्तासने चोपविष्टः । चक्र-वाक उवाच—'युष्मदायत्तं सर्वम् । स्वेच्छयोपभुज्यतामिदं राज्यम् ।' राजहंसो बृते—'एवमेव ।' दूरदर्शों कथयति—'एव-मेवैतत् । किंत्विदानीं बहुपपञ्चवचनं निष्प्रयोजनम् । इसिलिये महाराज! शक्तिके अनुसार उसके सत्कारके लिये रहाँकी मेट आदि सामग्री अच्छे प्रकारसे तयार की जिये। फिर ऐसा करने पर उस गिद्ध मंत्रीको गढ़के द्वारसे चक्रवेने पास जा कर आदरपूर्वक लिवा ला कर राजाका दर्शन कराया. और वह दिये हुए आसन पर बैठ गया। फिर चक्रवा बोला—'सब जुम्हारे आधीन है। अपनी इच्छानुसार इस राज्यको भोगिये।' राजहंसने कहा—'हां, ठीक है।' दूरदशां बोला—'हां, यह ऐसेही हो। परन्तु अब बहुत प्रमुक्की बात नृथा है.

यतः,—

लुब्धमर्थेन गृह्णीयात् स्तब्धमञ्जलिकर्मणा । सूर्खे छन्दानुरोधेन याथातथ्येन पण्डितम् ॥ १०३॥

क्योंकि-लोसीको धनसे, अभियानीको हाथ जोड कर, मूर्खको उसका मनोरथ पूरा करके और पण्डितको सच सच कह कर वशमें करना चाहिये॥ १०३॥

अन्यच,-

सद्भावेन् हरेन्मित्रं संभ्रमेण तु वान्धवान् ।

स्त्री-शृत्यों वानमानाभ्यां दाक्षिण्येनेतराञ्जनान् ॥ १०४॥ और इसरे-विनयसे मित्रको, मीठी वातोंसे बांधवोंको, दान तथा मानसे स्त्री और सेवकोंको तथा चतुरतासे अन्य लोगोंको वश्में करना चाहिये ॥१०४॥ तिदिदानीं संधाय गम्यताम् । महाप्रतापश्चित्रवर्णो राजा ।' चकः वाको बृते—'यथा संधानं कार्यं तद्द्युच्यताम् ।' राजहंसो बृते—'कति प्रकाराः संधीनां संभवन्ति ?'

इसलिये अब मेलके लिये चलिये, चित्रवर्ण राजा बड़ा प्रतापी है। चकवा बोला-'जैसे मेल करना चाहिये सोभी तो कहिये।' राजहंस बोला-'संधियां कितने प्रकारकी हैं?'

गृभ्रो बूते—'कथयासि, श्रूयताम्,— गिद्ध बोला-'कहता हूं। सुनिये,—

बलीयसाऽभियुक्तस्तु नृपो नान्यप्रतिक्रियः। आपन्नः संधिमन्विच्छेत् कुर्वाणः कालयापनम्॥ १०५॥ सबल शत्रुके साथ जिसने युद्ध कर रक्खा है और संधिको छोष और कोई जिसका उपाय नहीं, ऐसी आपित्तमें गिर कर समय व्यतीत करते हुये राजाको संधिकी प्रार्थना करनी चाहिये॥ १०५॥

कपाल उपहारश्च संतानः संगतस्तथा। उपन्यासः प्रतीकारः संयोगः पुरुषान्तरः॥ १०६॥

और कपाल, उपहार, संतान, संगत, उपन्यास, प्रतीकार, संयोग, पुरुषां-तर, ॥१०६॥

अदप्टनर आदिप्र आत्मादिष्ट उपग्रहः। परिक्रयस्तथोञ्छन्नस्तथा च परभूषणः॥ १०७॥

अदृष्टनर, आदिष्ट, आत्मादिष्ट, उपग्रह, परिकय, उच्छन, और पर-भूषण, ॥ १०७ ॥

स्कन्धोपनेयः संधिश्च षोडशैते प्रकीर्तिताः । इति षोडशकं प्राहुः संधि संधिविचक्षणाः ॥ १०८ ॥ स्कंधोपनेय, यह सोलह प्रकारकी संधि कही गई है और संधिके जानने

वाले इन्हींको सोलह संधि करते हैं ॥ १०८ ॥

कपालसंघिविंज्ञेयः केवलं समसंधितः। संप्रदानाद्भवति य उपहारः स उच्यते॥ १०९॥

केवल समान वालेके साथ मेल करनेको "कपालसंधि" कहते हैं, और जो धन देनेसे होती है वह "उपहारसंधि" कहलाती है ॥ १०९ ॥

> संतानसंधिविंज्ञेयो दारिकादानपूर्वकः। सिद्धस्तु संगतः संधिर्मेत्रीपूर्व उदाहृतः॥ ११०॥

कन्यादान देनेसे जो हो उसे "सन्तानसंधि" जाननी चाहिये और सज्जनोंके साथ मित्रतापूर्वक मेल करनेको "संगतसंधि" कहते हैं॥ ११०॥

> यावदायुःप्रमाणस्तु समानार्थप्रयोजनः । संपत्तौ वा विपत्तौ वा कारणयों न भिद्यते ॥ १११ ॥

जितना अवस्थाका प्रमाण है, तब तक समान धनसे युक्त रहे और संपत्ति या विपत्तिमें अनेक कारणोंसेमी नहीं दृटे ॥ १११ ॥

हि॰ १७

संगतः संघिरेवायं प्रकृष्टत्वात् सुवर्णवत् । तथाऽन्येः संधिकुरालेः काञ्चनः स उदाहृतः ॥ ११२ ॥ वह संगतसंधि परमोत्तम होनेसे सुवर्णके समान है और दूमरे संधि जानने वालोंने इसको "कांचनसंधि" कही है, अर्थात् सुवर्णके समान, नम भलेही जाय परन्तु टूटती नहीं है ॥ ११२ ॥

आत्मकार्यस्य सिद्धि तु समुद्दिश्य क्रियेत यः। स उपन्यासकुशलैरुपन्यास उदाहृतः॥ ११३॥ अपना काम निकालनेके अभिप्रायसे जो की जाती है, उसे नीति जानने बाळे "उपन्याससंधि" कहते हैं॥ ११३॥

मया ऽस्योपकृतं पूर्वं ममाप्येष करिष्यति। इति यः क्रियते संधिः प्रतीकारः स उच्यते ॥ ११४ ॥ मैंने पहळे इसका उपकार किया है, यहमी भविष्यमें मेरे उपर उपकार करेगा; इस हेतुसे जो संधि की जाती है उसे "प्रतीकारसंधि" कहते हैं ॥ ११४ ॥

उपकारं करोम्यस्य ममाप्येष करिष्यति । अयं चाऽपि प्रतीकारो रामसुग्रीवयोरिव ॥ ११५ ॥ और में इसका उपकार करता हूं यहमी मेरा करेगा यहमी दूसरे प्रकारकी राम-सुग्रीव जैसी "प्रतीकारसंधि" है ॥ ११५ ॥

पकार्थो सम्यगुद्दिय कियां यत्र हि गच्छति। सुसंहितप्रमाणस्तु स च संयोग उच्यते॥ ११६॥ जहां एक्ही प्रयोजनके करनेके लिये दढ प्रमाणोंसे युक्त संधि होती है, उसको "संयोगसंधि" कहते हैं॥ ११६॥

आवयोर्योधमुख्यैस्तु मदर्थः साध्यतामिति । यस्मिन्पणस्तु क्रियते स संधिः पुरुषान्तरः ॥ ११७ ॥ इम दोनोंके मुख्य योद्धा लोग इमारा कार्यसाधन करे; ऐसी जिसमें प्रतिज्ञा की जाती है वह "पुरुषांतरसंधि" है ॥ ११७ ॥

त्वयैकेन मदीयोऽर्थः संवसाध्यस्त्वसाविति । यत्र शतुः पणं कुर्यात् सोऽदृष्टपुरुषः स्मृतः ॥ ११८॥ और केवल तुझेही मेरे कामको अच्छी तरह कर देना चाहिये; ऐसी प्रतिज्ञा जिस संधिमें शतु करे उसे "अदृष्टपुरुषसंधि" कहते हैं ॥ ११८॥ यत्र भूम्येकदेशेन पणेन रिपुर्क्जितः। संधीयते संधिविद्धिः स चादिए उदाहृतः॥ ११९॥ जहाँ राज्यका एक भाग देनेके पणसे बलवान् शत्रुके साथ जो संधि की जाती है, उसको संधि जानने वाले "आदिष्टसंधि" कहते हैं॥ ११९॥

> खसैन्येन तु संधानमात्मादिष्ट उदाहतः। क्रियते प्राणरक्षार्थं सर्वदानादुपग्रहः॥१२०॥

अपनी सेनाके साथ जो संधि करता है वह "आत्मादिष्टसंधि" है और जो अपनी रक्षाके लिये सर्वस्व दे कर की जाती है वह "उपप्रहसंधि" है॥ १२०॥

कोशांशेनार्धकोशेन सर्वकोशेन वा पुनः। शिष्टस्य प्रतिरक्षार्थं परिकय उदाहतः॥ १२१॥

जो कोशसे कुछ भाग, आधे कोशसे या संपूर्ण कोशसे सज्जन मंत्रीकी रक्षाके लिये की जाती है वह ''परिकयसंधि'' कही गई है ॥ १२१॥

> भुवां सारवतीनां तु दानादुच्छिन्न उच्यते । भूम्युत्थफलदानेन सर्वेण परभूषणः ॥ १२२ ॥

सारवती अर्थात अन्नसे पूर्णा भूमिके देनेसे जो हो उसे "उच्छिन्नसंधि" कहते हैं और भूमिमें उपजे हुए संपूर्ण फलके देनेसे जो हो उसे "परभूषणसंधि" कहते हैं ॥ १२२ ॥

परिच्छिन्नं फलं यत्र प्रतिस्कन्धेन दीयते। स्कन्धोपनेयं तं प्राहुः संधि संधिविचक्षणाः॥ १२३॥

और जिसमें खेतसे लाया हुआ और खच्छ किया हुआ अन कंधोंके ऊपर छिन हे जा कर दिया जाता है, संधि जानने वाले उसको "स्कन्धोपनेयसंधि" कहते हैं ॥ १२३ ॥

> परस्परोपकारस्तु मैत्री संवन्धकस्तथा। उपहारश्च विज्ञेयाश्चत्वारश्चेव संधयः॥१२४॥

परस्पर आपसमें उपकार, मित्रता, संबन्ध तथा मेट येमी चार प्रकारकी संघि जाननी चाहिये॥ १२४॥

> एक एवोपहारस्तु संधिरेव मतो मम । उपहारविभेदास्तु सर्वे मैत्र्यविवार्जेताः ॥ १२५ ॥

केवल उपहार अर्थात् मेटही एक उपहार संधि है, यही मुझे संमत है, और उपहारसे भिन्न अन्य सब प्रकारकी संधियां मित्रतासे रहित है।। १२५॥

अभियोक्ता बलियस्त्वाद्लब्ध्वा न निवर्तते ।

उपहाराहते तसात् संघिरन्यो न विद्यते' ॥ १२६॥

और चढ़ाई करके युद्धके लिये आने वाला शत्रु बलवान् होनेसे थोड़ाभी धन विना लिये नहीं लौटता है इसलिये उपहारको छोड़ दूसरे प्रकारकी संधि नहीं है'॥ १२६॥

राजाह—'भवन्तो महान्तः पण्डिताश्च । तदत्रास्माकं यथा-कार्यमुपदिश्यताम्।' मन्त्री बृते—'शाः! किमेवमुच्यते ?।

राजा बोला-'आप लोग तो वहें पण्डित हैं। इसलिये हमको जो करना चाहिये सो आज्ञा कीजिये।' मंत्री बोला-'अजी! आप क्या कहते हैं?।

> आधिव्याधिपरीतापादच श्वो वा विनाशिने। को हि नाम शरीराय धर्मापेतं समाचरेत्?॥१२७॥

मनका संताप, रोग और पुत्रादिक वियोगसे उत्पन्न हुआ क्रेश इनसे आज अथवा कल याने किसीभी क्षणमें विनाश पाने वाले शरीरके लिये कौनसा मनुष्य धर्मरहित आचरण करेगा? ॥ १२०॥

जलान्तश्चनद्रचपलं जीवितं खलु देहिनाम् । तथाविधमिति ज्ञात्वा शश्वत् कल्याणमाचरेत् ॥१२८॥ देहधारियोंका जीवन निश्चय करके पानीमें दिखनेवाले चन्द्रमाका प्रतिविवके समान चंचल है ऐसा इसे जान कर सर्वदा कल्याणका आचरण करना चाहिये॥ १२८॥

> मृगतुःणासमं वीक्ष्य संसारं क्षणभङ्करम्। सज्जनैः संगतं कुर्याद्धर्माय च सुखाय च॥१२९॥

मृगतृष्णाके समान क्षणभंगुर संसारको विचार कर धर्म और सुखके लिये सज्जनोंक संग मेल करना चाहिये॥ १२९॥

तन्मम संमतेन तदेव क्रियताम्।

इसिछये मेरी समझसे वही करिये।

यतः,— अश्वमेधसहस्राणि सत्यं च तुलया कृतम् । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेवातिरिच्यने ॥ १३० ॥ क्योंकि—सहस्र अश्वमेध यज्ञ और सत्य, तराजूमें रख कर तोछे गये तो सचमुच सहस्र अश्वमेधसे सत्यहीका पलदा भारी रहा ॥ १३०॥

अतः सत्याभिधानदिव्यपुरःसरमप्यनयोर्भूपालयोः काञ्चनाभि-धानसंधिर्विधीयताम्।' सर्वेक्षो बूते—'एवमस्तु ।' ततो राज-हंसेन राक्षा वस्नालंकारोपहारैः स मन्नो दूरदर्शो पूजितः, प्रहृष्ट-मनाश्चकवाकं गृहीत्वा राक्षो मयूरस्य संनिधानं गतः। तत्र चित्र-वर्णेन राक्षा सर्वेक्षो गृध्रवचनाद्वहुमानदारपुरःसरं संभाषितस्त-थाविधं संधिं सीकृत्य राजहंससमीपं प्रस्थापितः। दूरदर्शों बूते—'देव! सिद्धं नः समीहितम्। इदानीं सस्थानमेव विन्ध्या-चलं व्यावृत्त्य प्रतिगम्यताम्। अथ सर्वे सस्थानं प्राप्य मनोभि-लिषतं फलं प्राप्नविन्नति।

इसलिये सत्य वचनको स्तीकार करके इन दोनों राजाओंको कांचन नाम संधि करनी चाहिये.' सर्वज्ञ बोला-'यही ठीक है.' फिर राजहंसराजाने वस्न और अलंकारोंकी मेटसे उस मंत्री दूरदर्शीका सत्कार किया. और वह प्रसन्नचित्त हो कर चक्रवाकको ले कर राजा मयूरके पास गया. और वहां गिद्धके वचनसे चित्रवर्ण राजा बढ़े आदरसत्कारपूर्वक सर्वज्ञसे बोल और उसी प्रकारकी अर्थात् कांचननाम संधिको स्तीकार करके राजहंससे विदा हुआ। दूरदर्शी बोला-'महाराज! हमारा मनोरथ सिद्ध हुआ, अब अपने स्थान विंघ्याचलकोही लोट कर चलना चाहिये. फिर सभीने अपने अपने स्थान पर पहुंच कर मनोवांछित फल पाया.

विष्णुशर्मणोक्तम्—'अपरं किं कथयामि ? कथ्यताम् ।' राजपुत्रा ऊचुः—'तव प्रसादाद्राज्यव्यवहाराङ्गं ज्ञातम् । ततः सुखिनो भूता वयम्।'

विष्णुशर्माने कहा-'और क्या कहूं ? किह्ये।' राजपुत्र बोळे-'आपके प्रसादसे राज्यके व्यवहारका अंग (राजनीति) जाना । और उसीसे हम सुखी हुये।

विष्णुशर्मोवाच—'यद्यप्येवं तथाप्यपरमपीदमस्तु,— तब विष्णुशर्मा बोले-'यद्यपि ऐसा है तथापि यह और हो,— संधिः सर्वमही भुजां विजयिनामस्तु प्रमोदः सदा सन्तः सन्तु निरापदः सुकृतिनां कीर्तिश्चिरं वर्धताम्। नीतिर्वारविलासिनीव सततं वक्षः खले संख्यिता वक्त्रं चुम्बतु मन्त्रिणामहरहर्भूयान्महानुत्सवः'॥१३१॥

विजयशील राजाओं को संधि सदा प्रसन्न करने वाली हो, सज्जन मनुष्य विपत्तिरहित हों. सत्कर्म करने वालोंका यश बहुत काल तक बढ़े, नीति वेश्याके समान सर्वदा मन्त्रियोंके हृदय पर शोभायमान रह कर मुखन्नुम्बन करती रहे अर्थात् मुख और हृदयमें निवास करे और प्रतिदिन अधिक आनन्द हो ॥१३१॥

अन्यचास्तु,—

यह और भी हो कि,-

प्रालेयाद्रेः सुतायाः प्रणयनिवसतिश्चन्द्रमौलिः स याव-चावलक्ष्मीर्मुरारेजलद् इव तिडन्मानसे विस्फुरन्ती। यावत् सर्णाचलोऽयं दवदहनसमो यस्य सूर्यः स्फुलिङ्ग-स्तावन्नारायणेन प्रचरतु रचितः संग्रहोऽयं कथानाम्॥१३२॥

जब तक चन्द्रशेखर महादेवजी हिमाचलकी कन्या पार्वतीजीके साथ श्रेहपूर्वक वसं, जब तक मेघमें बिजलीके समान श्रीविष्णु भगवान्के हृदयमें लक्ष्मी निवास करे, और जब तक जिसके चिनगारीके समान सूर्य है ऐसा दावानलके समान मेहपर्वत स्थित रहे तब तक नारायणपण्डितका बनाया हुआ यह कथाओंका संग्रह प्रचलित रहे ॥ १३२॥

अपरं च.-

श्रीमान् धवलचन्द्रोऽसौ जीयात् माण्डलिको रिपून्। येनायं संग्रहो यत्नालेखयित्वा प्रचारितः॥ १३३॥

और यह चक्रवर्ती श्रीमान् राजा धवलचन्द्र शत्रुओं को पराजित करें, कि जिन्होंने यह संग्रह यत्न पूर्वक लिखवा कर प्रचार किया ॥ १३३ ॥ इति ॥

पं॰ रामेश्वरभट्टका किया हुआ हितोपदेशग्रंथके संधिप्रकरण चतुर्थं भागका भाषा अनुवाद समाप्त हुआ. ग्रुभम्.

समाप्तोऽयं हितोपदेशः।

# परिशिष्ट पहला परीक्षात्रश्चपत्रसंग्रहः

# Bengal Sanskrit Association प्रथमपरीक्षा १९४७

अधस्तनेषु सन्दर्भेषु द्वयोरनुनादो मातृभाषया कार्यः—

(१) अनन्तरं स सिंहो यदा कदाचिदिष सूषिकशब्दं न अश्रात्र तदोपयोगाभावात् तस्य बिडालस्याहारदाने मन्दादरो बभूव । ततोऽसादा-हारविरहादुर्वलो दिधकणोंऽवसको बभूव ।

(२) तत्र करपत्रविदार्थमाणकाष्ठस्तम्भस्य कियद्रविदीर्णखण्डद्वयस्य मध्ये कीलकः सूत्रधारेण निहितः। तत्र च वनवासी महान् वानरप्रथः क्रीडनार्थमागतः। तेष्वेको वानरः कालप्रेरित इव तं कीलकं हस्ताभ्यां भृत्वोपविष्टः।

(३) एतचिन्तियत्वा सञ्जीवक आह—भो मित्र! कथमसौ मां जिघां-सुरिति ज्ञातन्यः? । दमनको बूते—यदासौ स्तब्धकर्णः समुद्धतलाङ्ग्लः समुद्धतचरणो विकृतास्यस्त्वां पश्यित, तदा त्वमिष स्वविक्रमं दर्शियेव्यसि ।

(क) स्थान एव नियोज्यन्ते भ्रुत्याश्चाभरणानि च।
न हि चूडामणिः पादे नूपुरं शिरसा कृतम् ॥ १ ॥
यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहुवः स तु जीवतु ।
काकोऽपि किं न कुरुते चञ्च्वा स्वोदरपूरणम् ॥ २ ॥
नाकाले म्नियते जन्तुर्विद्धः शरशतेरपि ।
कुशाग्रेणैव संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ ३ ॥
न परस्यापवादेन परेषां दण्डमाचरेत् ।
आत्मनावगमं कृत्वा ब्रिशीयात् पूजयेत वा ॥ ४ ॥

समुक्तिखितश्लोकेषु द्वयोः सरलदेवभाषया व्याख्या कियताम् ।

(ख) प्रथमप्रश्ने रेखाङ्कितपदेषु त्रयाणां सस्त्रं सन्धिविश्वेषः कार्यः। (ग) "चन्दवा" इति पदस्य चतुर्ध्येकवचने "परेषाम्" इति पदस्य ५

प्रथमाबहुवचने परिवर्तनं कार्यम्।

#### अथवा

"आत्मना" इति पदस्य सप्तम्येकवचने "शिरसा" इति पदस्य च श्रथमाबहुवचने परिवर्तनं कार्यम् ।

- (घ) द्वितीयप्रश्ने "यस्मिन्" इत्यत्र "स्थान एव" इत्यत्र च कथं का विभिन्तः ?
  - (ङ) अधोलिखितपदेषु त्रीणि सुत्राण्युल्लिख्य साध्यन्ताम्— निहितः; ग्रुश्रावः कुरुते; असौः म्नियते ।

#### प्रथमपरीक्षा १९४८

- अधोलिखितेषु सन्दर्भेषु त्रयाणामनुवादो मातृभाषया कार्यः—
- (१) ततो दिनेषु गच्छत्सु स पक्षिशावकान् आक्रम्य स्वकोटरमानीय प्रत्यहं खादति । अथ येषामपत्यानि खादितानि तैः शोकातैंर्विछपद्भिः इत-स्ततो जिज्ञासा समारब्धा । तत् परिज्ञाय मार्जारः कोटराश्विःसृत्य बहिः पछायितः ।
- (२) अथ प्रभाते स क्षेत्रपतिर्लगुडहस्तस्तः प्रदेशं गच्छन् काकेनावलोकि-तः। तमालोक्य काकेनोक्तम्—''सखे मृग! तमात्मानं मृतवत् सन्दर्श्य वातेनोदरं प्रयित्वा पादान् स्तव्धीकृत्य तिष्ठ, अहं तव चक्षुषी चड्डवा किमपि विलिखामि। यदाहं शब्दं करिष्यामि तदा त्वमुत्थाय सत्वरं पलायिष्यसे।"
- (३) अथ कदाचिदवसन्नायां रात्रावस्ताचलचूडावलम्बिन भगवति कुमु-दिनीनायके चन्द्रमसि, लघुपतनकनामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीय-मटन्तं व्याधमपश्यत् । तमवलोक्याचिन्तयत्—"अद्य प्रातरेवानिष्टदर्शनं जातं, न जाने किमनिभमतं दर्शयिष्यति" इत्युक्त्वा तदनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः ।
- (४) ततो हिरण्यकश्च सर्वदापायशङ्कया शतद्वारं विवरं कृत्वा निवसित ।
  ततो हिरण्यकः कपोतावपातभयाञ्चिकतस्तूष्णीं स्थितः । चित्रग्रीव
  उवाच—"सखे हिरण्यक! कथमस्मान् न सम्भावसे?"। ततो हिरण्यकस्तद्
  वचनं प्रस्यभिज्ञाय ससम्भ्रमं वहिनिःसुस्याववीत्—आः! पुण्यवानसि,
  प्रियसुद्धन्मे चित्रग्रीवः समायातः।
  - शोकस्थानसङ्खाणि भयस्थानशतानि च।
     दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम् ॥ १ ॥
     शरीरस्य गुणानाञ्च दूरमत्यन्तमन्तरम् ।
     शरीरं क्षणविध्वंसि कस्पान्तस्थायिनो गुणाः ॥ २ ॥

विगुणेष्विप सस्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः।
न हि संहरते ज्योरक्षां चन्द्रश्चाण्डाळवेइमनि ॥ ३ ॥
आपदां कथितः पन्या इन्द्रियाणामसंयमः।
तज्जयः सम्पदां मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम् ॥ ४ ॥
सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः।
अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्झि वर्तते ॥ ५ ॥

(क) उल्लिखितश्लोकेषु त्रयाणां सरलसुरिगरा ज्याख्या क्रियताम् ।

(ख) प्रथमप्रश्ने रेखाङ्कितपदेषु पञ्चानां ससूत्रं सन्धिविश्वेषः कार्यः ।

(ग) "वेश्मिन" इति पदस्य प्रथमैकवचने, "पन्थाः" इति पदस्य च चतुर्ध्येकवचने परिवर्तनं क्रियताम्

## अथवा

"चक्षुषी" इति पदस्य षष्ठीबहुवचने, "चन्द्रमिस" इति पदस्य च प्रथ-मैकवचने परिवर्तनं क्रियताम् ।

(घ) प्रथमप्रक्ते "गच्छत्सु" इत्यत्र, "अनुसरणक्रमेण" इत्यत्र च कथं का विभक्तिः ?

(ङ) अधोलिखितेषु त्रीणि सूत्राण्युल्लिख्य साध्यन्ताम्— सन्दर्श्यं; उत्थाय; जाने; उक्ताः, प्रबुद्धः।

३. किं तावत् पण्डितलक्षणम् ? के तावद् दुःखभागिनः ?

## अथवा

कस्तावद् वान्धवः ? के वा स्वर्गगामिनः ? मित्रलाभादुद्ध्य श्लोकद्वयं लिख्यतां घीमद्भिः ।

## प्रथमपरीक्षा १९४९

- अधोलिखितेषु सन्दर्भेषु त्रयाणामनुवादो मातृभाषया कार्यः—
- (क) सखे! सिवशेषं पूजामसे विधेहि; यतोऽयं पुण्यकर्मणां धुरीणः कारुण्यरताकरो सूषिकराजः। एतस्य गुणस्तुर्ति जिह्नासहस्रेण यदि सर्पराजः कदाचित् कर्तुं समर्थः स्थात्।
- ( ख ) अनेकगोमानुषाणां वधान्मे पुत्रा मृता दाराश्च । ततः केनचिद् धार्मिकेणाहमुपदिष्टः—दानधर्मादिकं चरतु भवानिति । तदुपदेशादिदानीमद्दं स्नानशीलो दाता वृद्धो गलितनखदन्तो न कथं विश्वासमूमिः ?

- (ग) इत्याकण्यं हिरण्यकः प्रहृष्टमनाः पुलकितः सञ्जवीत्—'साधु मित्र! साधु, अनेनाश्चितवात्सल्येन त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वं त्विय युज्यते'। एवसुक्त्वा तेन सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि ।
- (घ) युष्मान् धर्मज्ञानरतान् विश्वासभूमय इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा ममाप्रे प्रस्तुवन्ति । अतो भवन्यो विद्यावयोवृद्धेभ्यो धर्मे श्रोतुमिहागतः । भवन्तश्चैतादशा धर्मज्ञा यन्मामतिथि हन्तुमुद्यताः ।
- (ड) चित्राङ्गो जलसमीपं गत्वा मृतमिवात्मानं निश्चेष्टं दर्शयतु । काकश्च तस्योपरि स्थित्वा चक्क्वा किमपि विलिखतु । नूनमनेन लुब्धकेन कच्छपं परिस्रज्य मृगमांसार्थिना सत्वरं तत्र गन्तन्यम् ।
- २. (क) (घ) चिह्नितप्रश्ने "विश्वासभूमयः" इत्यत्र "भवन्यः" इत्यत्र च कथं का विभक्तिः ?
- (ख) प्रथमप्रश्ने रेखाङ्कितपदयोः व्यासवाक्योछेखपूर्वकं समासनाम-निर्देशः क्रियताम् ।
  - (ग) अधोलिखितेषु द्वयोः सूत्राण्युह्धिख्य सन्धिविश्लेषः कार्यः— वन्धान्मे; सन्नववीत्; इत्याकण्ये ।
- (घ) चझु-शब्दस्य षध्येकवचने भूमि-शब्दस्य च सप्तम्येकवचने रूपाणि लिख्यन्ताम् ।
  - ३. अघोलिखितश्लोकेषु त्रयाणां सरलसुरगिरा व्याख्या क्रियताम्-
  - (१) अचिन्तितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम् । सुखान्यपि तथा मन्ये दैवमत्रातिरिच्यते ॥
  - (२) सर्वाः सम्पत्तयसस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम् । उपानद्गृहपादस्य सर्वा चर्मावृतेव भूः ॥
  - (३) अल्पानामिष वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका । तृणौर्गुणत्वमापत्रैर्वध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥
  - (४) प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामि ते तथा। आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः॥
  - ४. अधोलिखितश्लोकस्य मातृभाषया सरलाथों लिख्यताम्— शास्त्राण्यधीत्यापि भवनित मूर्खा यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् । सुचिन्तितञ्जोषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्यरोगम् ॥

## परिशिष्ट दूसरा हितोपदेशकी श्लोकसूची।

|                        | ā.   | श्लो॰ |                          | ã.      | প্তী -     |
|------------------------|------|-------|--------------------------|---------|------------|
| , आ.                   |      |       | अदेशस्थी हि रिपुणा       | २३३     | 88         |
| अकसाद्यवती वृद्धं      | ४९   | 300   | अधीतब्यवहारार्थं         | १६५     | 999        |
| अकाण्डपातजातानां       | २४६  | 62    | अधोऽधः पश्यतः कस्य       | 64      | 2          |
| अकालसहमत्यब्पं         | २०९  | 930   | अनभ्यासे विषं विद्या     | ч       | २३         |
| अकालसैन्ययुक्तस्तु     | २३४  | 38    | अनागतवतीं चिन्तां        | २२५     | 94         |
| अङ्गाङ्गिभावमज्ञात्वा  | 383  | 386   | अनागतविधाता च            | २१६     | ų          |
| अचिन्तितानि दुःखानि    | 83   | 944   | अनाहृतो विशेद्यस्तु      | 303     | ५२         |
| अजरामरवद्याज्ञो        | 3    | 3     | अनित्यं यौवनं रूपं       | 288     | Ę          |
| अज्ञः सुखमाराध्यः      | २५४  | 99    | अनिष्टादिष्टलामेऽपि      | 94      | Ę          |
| अज्ञातकुलशीलस्य        | 33   | पद    | अनुचितकार्यारम्भः        | 385     | 949        |
| अजातमृतमूर्खाणां       | 3    | 33    | अनेकचित्रमञ्जस्तु        | २३३     | 80         |
| अज्ञानं कारणं न स्यात् | 388  | 69    | अनेकयुद्धविजयी           | २३१     | 26         |
| अञ्जनस्य क्षयं द्या    | 69   | 15    | अने *संशयोच्छेदि         | 3       | 90         |
| अत एव हि नेच्छन्ति     | +84  | 99    | अन्तर्दुष्टः क्षमायुक्तः | 338     | 303        |
| अतथ्यान्यपि तथ्यानि    | 350  | 333   | अन्ययैव हि सौहार्द       | ४५      | 900        |
| अतिथिर्यस्य भग्नाशो    | 38   | ६२    | अन्यदा भूषणं पुंसां      | 949     | 9          |
| अतिब्ययोऽनवेक्षा च     | 388  | 88    | अन्यदुच्छृङ्खलं सत्त्वं  | 181     | 90         |
| अत्युच्छ्ते मन्त्रिणि  |      |       | अपराधः म दैवस्य          | २१५     | 2          |
| पार्थिवे च             | 334  | 3 20  | अपराधेऽपि निःशङ्को       | 999     | 96         |
| अत्यन्तविमुखे दैवे     | 44   | 932   | अपराधो न मेऽस्तीति       | 39      | ७५         |
| अदुर्गी विषयः कस्य     | 308  | 49    | अपायसंदर्शनजां विपा      | र्स १०३ | <b>६</b> २ |
| अदृष्टनर आदिष्टः       | रंप७ | 900   | अपुत्रस्य गृहं शून्यं    | 41      | •          |
| अदेशस्थो वहुरिपुः      | २३१  | ३२    | अपृष्टोऽपि हितं बूया     |         |            |

|                           | पृ० | श्लो॰ |                             | Ã۰  | ঞ্চী • |
|---------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|--------|
| अप्रसादोऽनधिष्ठानं        | 369 | 90    | अश्वः शस्त्रं शास्त्रं वीणा | 900 | 90     |
| अप्राप्तकालवचनं           | 308 | € ₹   | अश्वमेघसहस्राणि             | २६० | 930    |
| अप्रियस्यापि पध्यस्य      | १३७ | 354   | असंतुष्टा द्विजा नेष्टाः    | 828 | ६४     |
| अप्रियाण्यपि कुर्वाणो     | १३६ | 333   | असंभवं हेममृगस्य            | 23  | 26     |
| <b>अबुधैरर्थलाभाय</b>     | 88  | 58    | असंभोगेन सामान्यं           | ६२  | 988    |
| अभियोक्ता बलीय            | २६० | १२६   | असत्यं साहसं माया           | ७४  | 388    |
| अमेदेन च युध्येत          | 960 | ७९    | असाधना वित्तहीना            | 35  | ?      |
| अभ्रच्छाया खलप्रीतिः      | ६८  | 363   | असेवके चानुरक्तिः           | 303 | Ęo     |
| अम्भांसि जलजन्तूनां       | ७३  | 388   | असेवितेश्वरद्वारं           | 48  | 380    |
| अयं निजः परो वेति         | ३६  | 90    | असाभिर्निर्मिता             | 946 | Ę      |
| अयुद्धे हि यदा            | 386 | 303   | असिस्तु निर्गुणं गोत्रे     | 90  | 88     |
| अरक्षितं तिष्ठति          | ८९  | 96    | अहितहितविचार-               |     |        |
| अरावप्युंचितं कार्यं      | ३३  | 49    | <b>शू</b> न्यबुद्धेः        | ९९  | ४५     |
| अर्थनाशं मनस्तापं         | ५५  | 350   | आ.                          |     |        |
| अर्थाः पादरजोपमाः         | ६३  | 944   | आकारैरिङ्गितैर्गत्या        | 300 | 40     |
| अर्थागमो नित्यमरोगित      | 7 4 | २०    | आज्ञाभङ्गकरान् राजा         | 353 | 300    |
| अर्थेन तु विहीनस्य        | 48  | 354   | आज्ञाभङ्गो नरेन्द्राणां     | 333 | 64     |
| अलव्धं चैव लिप्सेत        | Ę   | 6     | आत्मकार्यस्य सिद्धिं तु     | 246 | 993    |
| अल्पानामपि वस्त्नां       | २३  | ३५    | आत्मनश्च परेषां च           | 349 | 6      |
| अल्पेच्छुर्शतमान्प्राज्ञः | 305 | ५६    | आत्मपक्षं परित्यज्य         | 960 | 40     |
| अवज्ञानादाज्ञो            | 306 | ७७    | आस्मा नदी संयम-             |     |        |
| अवशेन्द्रियचित्तानां      | 96  | 96    | पुण्यतीर्था                 | 588 | ८६     |
| अवश्यंभाविनो भावा         | ø   | २८    | .आत्मोदयः परग्लानिः         | 990 | ९६     |
| अवस्कन्दभयात्             | २०० | 333   | आत्मीपम्येन यो वेत्ति       | २३६ | 42     |
| अविचारयतो युक्ति          | २२२ | 33    | आदानस्य प्रदानस्य           | २५२ | 88     |
| मविद्वानपि भूपालो         | 208 | 338   | आदित्यचन्द्रावनिलो-         |     |        |
| अन्यवसायिनमलसं            | 64  | 8     | <b>ऽ</b> नलश्च              | १२६ | 998    |
| अव्यापारेषु व्यापारं      | ९२  | 30    | आदेयस्य प्रदेयस्य           | 380 | 388    |
|                           |     |       |                             |     |        |

|                          | 5.  | <i>ম্ভ</i> ী• |                          | वृ   | श्लो॰ |
|--------------------------|-----|---------------|--------------------------|------|-------|
| आधिब्याधिपरीतापात्       | 240 | 120           | ज.                       |      |       |
| आपत्सु मित्रं जानीयात्   | 36  | ७२            | उत्तमस्यापि वर्णस्य      | 38   | ६३    |
| आपदर्थे धनं रक्षेत्      | २६  | 85            | उत्थायोत्थाय बोद्धब्यं   | 13   | 8     |
| आपदामापतन्तीनां          | २२  | 30            | उत्पन्नामापदं यस्तुं     | २१७  | Ę     |
| आपद्युन्मार्गगमने        | 808 | ६४            | उत्पन्नेष्वपि कार्येषु   | 376  | 338   |
| आपद्यन्मार्गगमने कार्य   | 358 | 358           | उत्सवे व्यसने चैव        | 36   | ७३    |
| आपातरमणीयानां            | २४५ | .७४           | उत्सवे न्यसने युद्धे     | २४३  | ६१    |
| आपीडयन् वलं शत्रोः       | 969 | 68            | उत्साहशक्तिहीनत्वात्     | २३२  | ३५    |
| आमरणान्ताः प्रणयाः       | 90  | 385           | उत्साहसंपन्नमदीर्घसूत्रं | ६७   | 306   |
| आयुः कर्म च वित्तं च     | ٠ ६ | २७            | उदीरितोऽर्थः पशुनापि     |      |       |
| आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं  | 44  | 333           | गृह्यते                  | 800  | 8८    |
| आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः     | २०४ | 855           | उद्यतेष्वपि शखेषु        | 983  | 34    |
| आराध्यमानो नृपतिः        | 184 | 946           | उद्यमेन हि सिध्यन्ति     | 6    | 3 €   |
| आरोप्यते शिला शैले       | ९९  | 80            | उद्योगिनं पुरुषसिंह-     |      |       |
| आलसं स्त्रीसेवा सरोगत    | 164 | ч             | सुपैति                   | ૭    | 38    |
| आवयोर्योधमुख्येस्तु      | २५८ | 330           | उपकर्ताऽधिकारस्थः        | 999  | 99    |
| आज्ञाभङ्गो नरेन्द्राणां  | 333 | 64            | उपकर्जाऽरिणा संधिर्न     | 258  | 38    |
| आश्रितानां भृतौ स्वामि   | ९५  | 33            | उपकारं करोम्यस्य         | २५८  | 994   |
| आसन्नतरतामेति            | २४४ | इइ            | उपकारिणि विश्रब्धे       | 80   | 98    |
| आसन्नमेव नृपतिर्भनते     | 902 | 46            | उपजापश्चिरारोधो          | २०९  | 936   |
| आसीद्वीरवरो नाम          | 997 | ९९            | उपायं चिन्तयन् प्राज्ञो  | 238  | 6     |
| आहवेषु च ये शूराः        | 213 | 180           | उपायेन हि यच्छक्यं       | 330  | 320   |
| आहारनिद्राभयमैथुनं च     | Ę   | २५            | उपायेन हि यच्छक्यं       | ७५   | २०२   |
| आहारो द्विगुणः स्त्रीणां | 930 | 999           | उपार्जितानां वित्तानां   | ६१   | 944   |
| ₹.                       |     |               | उपांशु कीडितोऽमात्यः     | 3.38 | 900   |
| इज्याध्ययनदानानि         | 3 & | 6             | उशना वेद यच्छास्र        | 43   | 122   |
| ई.                       |     |               | <b>新</b> .               |      |       |
| ईर्ध्यो घृणी स्वसंतुष्टः | २०  | २५            | ऋणकर्ता पिता शत्रुः      | ч    | २२    |
|                          |     |               |                          |      |       |

|                        | Ã۰    | श्लो॰ |                            | ā。  | গ্ডী ০     |
|------------------------|-------|-------|----------------------------|-----|------------|
| Ψ.                     |       |       | कल्पयति येन वृत्ति         | 308 | ६५         |
| एकं भूमिपतिः करोति     |       |       | कश्चिदाश्रयसौन्दर्यात्     | 384 | 340        |
| सचिवं                  | १३५   | 386   | काकतालीयवस्प्राप्तं        | 6   | 34         |
| एकः शतं योधयति         | 306   | 40    | काचः काञ्चनसंसर्गात्       | 9   | 83         |
| एक एव सुहृद्धमी        | ३५    | ६५    | कामः कोधस्तथा मोहो         | २५३ | 94         |
| एक एवोपहारस्तु         | २५९   | 354   | कामः सर्वात्मना इयः        | 288 | 80         |
| एकत्र राजविश्वासी      | 388   | 944   | कायः संनिहितापायः          | 40  | 235        |
| एकदा न विगृह्णीयात्    | 543   | ९२    | कायः संनिहितापायः          | २४३ | 83         |
| एकस्य दुःखस्य न        |       |       | कालयापनमाशानां             | 903 | <b>E</b> 9 |
| यावदन्तं               | ७९    | 206   | काञ्यशास्त्रविनोदेन        | 35  | 9          |
| एकार्था सम्यगुद्दिश्य  | 246   | 335   | किं चान्येन कुलाचारैः      | 336 | 93         |
| पुतावजन्मसाफल्यं       | 90    | 25    | किं भक्तेनासमर्थेन         | 300 | ७६         |
| एतैः सन्धि न कुर्वीत   | २३२   | 33    | किं मन्नेणाननुष्ठानात्     | 968 | 56         |
| एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ    | 99    | 8 8   | किमप्यस्ति स्वभावेन        | 303 | 43         |
| औ.                     |       |       | कीटोऽपि सुमनःसङ्गात्       | 90  | 84         |
| औरसं कृतसंबन्धं        | ७२    | 984   | कुतः सेवाविहीनानां         | 93  | 28         |
| क.                     |       |       | कुर्वन्नपि व्यलीकानि       | 938 | 932        |
| कङ्कणस्य तु लोभेन      | 38    | ч     | कुसुमस्तवकस्येव            | ५६  | 338        |
| कथं नाम न सेव्यन्ते    | 92    | 26    | कृतकृत्यस्य भृत्यस्य       | 223 | 30         |
| कदर्थितस्यापि च धैर्य- |       |       | कृतशतमसन्सु नष्टं          | 388 | 989        |
| वृत्तेः                | 308   | ६७    | कोऽतिभारः समर्थानां        | 60  | 93         |
| कनक भूषणसंग्रहणोचित    | नो३०७ | ७२    | कोऽत्रेत्यहमिति त्र्यात्   | 909 | 44         |
| कपाल उपहारश्च          | २५७   | 308   | को धन्यो बहुभिः पुत्रैः    | ч   | 23         |
| कपालसंधिर्विज्ञेयः     | २५७   | 309   | को धर्मा भूतदया            | 49  | 386        |
| कमण्डलूपमोऽमात्यः      | 990   | 99    | कोऽर्थः पुत्रेण जातेन      | 3   | 92         |
| करोतु नाम नीतिज्ञो     | 66    | 18    | कोऽर्थान्प्राप्य न गर्वितो | 185 | 143        |
| कर्तव्यः संचयो नित्यं  | 43    | 3 £ 8 | को वीरस्य मनस्विनः         |     |            |
| कर्मानुमेयाः सर्वत्र   | 348   | 300   | स्वविषयः                   | ĘĘ  | 304        |
| 3.1.11. (114           | , , , | ,     | A1444                      | ,,, |            |

| ·                       | Ão  | ঞ্চী০ | 1                       | <b>पृ</b> ० | खो   |
|-------------------------|-----|-------|-------------------------|-------------|------|
| कोशांशेनार्धकोशेन       | २५० | 121   | चितौ परिष्वज्य विचे     | -           |      |
| कौर्म संकोचमास्थाय      | 300 |       | पतिं                    | 303         |      |
| ऋतौ विवाहे ज्यसने       | 204 |       | ਚ.                      | 101         | 30   |
| कूरं मित्रं रणे चाऽपि   | 990 |       | छिद्रं मर्भ च वीर्यं च  | 963         | ५९   |
| क्रोडीकरोति प्रथमं      | 583 |       | ज.                      | 107         | . 33 |
| क गताः पृथिवीपालाः      | •   |       | जनं जनपदा नित्यं        | 306         | 96   |
| क्षमा शत्रौ च मित्रे    | १५२ | 960   | जनयन्ति सुतान् गावः     |             | 385  |
| क्षिप्रमायमनालोच्य      | 336 | 94    | जनयन्त्यर्जने दुःखं     | 86          | 108  |
| क्षुद्रगञ्जर्भवेद्यस्तु | 335 | 82    | जन्मनि क्रेशबहुले       | ६९          | 166  |
| ख.                      |     |       | जन्ममृत्युजराज्याधि     | 288         | 100  |
| खलः करोति दुर्वृत्तं    | 188 | 23    | जमद्भेः सुतस्थेव        | 230         | 20.  |
| ख्यातः सर्वरसानां हि    | 309 | पद    | जये च लभते              | 340         |      |
| ग.                      |     |       | जलबिन्दुनिपातेन         | 140         | 305  |
| गतानुगतिको लोकः         | 98  | 90    | जलमित्रविषं शक्षं       |             | 30.  |
| गुणदोष।वनिश्चित्य       | 133 |       | जलान्त्रधनद्रचपलं       | 43          | १६५  |
| गुणा गुणज्ञेषु गुणा     |     |       | जातिद्रब्यगुणानां च     | २६०         | 126  |
| भवन्ति                  | 33  | 80    | जातिमात्रेण किं कश्चित् | 20          | ४५   |
| गुणाश्रयं कीर्तियुतं च  |     |       | जीवन्ति च म्रियन्ते च   | 33          | 46   |
| कान्तं                  | 929 | 990   |                         | 198         | 303  |
| गुणिगणगणनारम्भे         |     |       | जीविते यस्य जीवन्ति     | ९६          | 34   |
|                         | 8   | 38    | त.                      |             |      |
| गुरुरिप्तर्द्विजातीनां  | 98  | 306   | तत्र पूर्वश्चतुर्वगों   | 3 €         | 8    |
| घ.                      |     | - 4   | तत्र मित्र! न वस्तव्यं  | 80          | 308  |
| घमातं न तथा सुशी-       |     |       | तस्करेभ्यो नियुक्तेभ्यः | 353         | 908  |
| तलजलै:                  | 84  | 30    | तानीन्द्रियाण्यविक-     |             |      |
| षृतकुम्भसमा नारी        | ५२  | 386   | लानि                    | 44          | 979  |
| च.                      |     |       | तावद् भयस्य भेतन्यं     | 35          | 40   |
| चन्दनतरुषु भुजङ्गा      | 380 | 3 8 5 | तिरश्चामपि विश्वासी     | 85          | 64   |
| चलत्येकेन पादेन         | 88  | 305   | तिस्रः कोट्योऽर्घकोटी   | 303         | २८   |
|                         |     |       |                         |             |      |

|                           | व.  | ঞ্চী• |                          | ã.  | <b>স্ভা</b> ৹ |
|---------------------------|-----|-------|--------------------------|-----|---------------|
| त्तीयांश्रमधुरस्थाने      | 908 | 34    | दीपनिर्वाणगन्धं च        | 38  | 98            |
| चुणानि नोन्मूलयति         | 338 | 66    | दीर्घवरमेपरिश्रान्तं     | 200 | 306           |
| तृणानि भूमिरुदकं          | 38  | ξo    | दुःखमेवास्ति न सुखं      | 286 | 66            |
| तृष्णां चेह परित्यज्य     | 90  | 990   | दुःखितोऽपि चरेद्धर्म     | २४७ | 68            |
| तेनाघीतं श्रुतं तेन       | 49  | 388   | दुर्गं कुर्यान्महाखातं   | 306 | 42            |
| खजेत् श्चधार्ता महिला     | २३९ | 48    | दुर्जनः परिहर्तव्यो      | 83  | 68            |
| त्यजेदेकं कुलसार्थे       | ६०  | 343   | दुर्जनः प्रियवादी च      | 80  | ८२            |
| त्रासहेतोर्विनीतिस्तु     | 932 | 923   | दुर्जनगम्या नार्यः       | 384 | १५६           |
| त्रिभिर्वर्षे खिभिर्मासैः | 83  | 63    | दुर्जनदूषितमनसः          | २५५ | 305           |
| त्रिविधाः पुरुषा राजन्!   | 308 | 90    | दुर्जनेन समं सख्यं       | 80  | 60            |
| स्वयैकेन मदीयोऽर्थः       | 246 | 996   | दुर्जने रुच्यमानानि      | 386 | २३            |
|                           |     |       | दुर्जनो नार्जवं याति     | 356 | 330           |
| <b>द.</b>                 |     |       | दुर्भिक्षन्यसनी चैव      | २३३ | 85            |
| दक्षः श्रियमधिगच्छति      | २०१ | 333   | दुर्मित्रणं किमुपयन्ति   | 205 | 330           |
| दन्तस्य निर्घर्षणकेन      |     |       | दुर्वृत्तः क्रियते       | 343 | 303           |
| राजन्!                    | 304 |       | दुष्टा भार्या शठं मित्रं | 353 | 929           |
| दरिद्रान्भर कौन्तेय!      | 30  | 34    | दूतो म्लेच्छोऽप्यवध्यः   | 363 | ६२            |
| दातन्यमिति यद्दानं        | 30  | 9 &   | दूरादवेक्षणं हासः        | 305 | 48            |
| दाता क्षमी गुणब्राही      | 230 | 380   | दूरादुच्छ्तपाणिराई-      |     |               |
| दानं प्रियवाक्सहितं       | ६३  | १६३   | नयनः                     | 380 | 3 £ 8         |
| दानं भोगो नाशस्त्रिस्रो   | ६२  | 3 € 3 | दूषयेचास्य सततं          | 398 | 63            |
| दाने तपसि शौर्ये च        | 8   | 94    | देवतासु गुरौ गोषु        | २०३ | 150           |
| दानोपभो गरहिता            |     |       | दैवोपहतकश्चैव            | २३१ | . 3 3         |
| दिवसा                     | 60  | 33    | दोषभीतेरनारम्भः          | 305 | 40            |
| दानोपभोगहीनेन             | ६२  | 348   | द्रवत्वात्सर्वलोहानां    | 88  | 93            |
| दायादादपरो मन्नो          | 990 | ९२    | . ঘ.                     |     |               |
| दारिद्याद्भियमेति         | ५६  | 938   | धनं तावदसुलभं            | ६९  | 868           |
| दारिद्यान्मरणाद्वापि      | 48  | 356   | धनलुब्धो ह्यसन्तुष्टो    | 46  | 385           |

|                             | वृ॰ | श्लो॰ |                           | ā.  | श्लो०      |
|-----------------------------|-----|-------|---------------------------|-----|------------|
| धनवान्बलवाँह्योके           | 43  | 3 = 3 | न धर्मशास्त्रं पठनीति     | 36  | 90         |
| धनवानिति हि मदो मे          | 5,6 | 966   | न नरस्य नरो दासो          | 960 | 96         |
| धनानि जीवितं चैव            | २६  | 88    | नन्दं जघान चाणक्यः        | 162 | Ęo         |
| धनानि जीवितं चैव            | 984 | 900   | न परस्थापर।धेन            | 939 | 385        |
| धनाशा जीविताशा च            | 40  | 335   | न भूपदानं न सुवर्ण-       |     |            |
| धनेन किं यो न ददाति         | ८६  | ٩     | दानं                      | २४० | 4          |
| धनेन वलवाँ छोके             | 48  | 928   | न मातरि न दारेषु          | 60  | 230        |
| धर्मार्थं यस्य वित्तेहा     | ६९  | 964   | न योजनशतं दूरं            | પુર | 386        |
| धर्मार्थं नामतत्त्वज्ञो     | १५२ | 308   | न राज्यं प्राप्तमित्यव    | २०१ | 325        |
| धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राणा | १२६ | ४३    | नरेशे जीवलोकोऽयं          | 292 | 284        |
| धर्मार्थकाममोक्षाणां यस्यै  | Ę   | २६    | न लजा न विनीतत्वं         | ५२  | 920        |
| धान्यानां संग्रहो           |     |       | न शरन्मेघ बस्कार्यं       | २५० | 83         |
| राजन्!                      | १७९ | ५५    | न संशयमनारुह्य            | 94  | 9          |
| धार्मिकसाभियुक्तस्य ः       | २३० | २३    | न सा आर्येति वक्तन्या     | ७४  | 209        |
| धूर्तः स्त्री वा शिशु-      |     |       | न सा सभा यत्र न           |     |            |
| र्थस्य ः                    | २०७ | 353   | सन्ति वृद्धाः             | 363 | <b>ξ</b> 9 |
| न.                          |     |       | न साहसैकान्तरसानु         | २०२ | 998        |
| न कश्चित् कस्यचिन्मित्रं    | ३७  | 9     | न सोऽस्ति पुरुपो          | १३६ | 839        |
| न कस्यचित्कश्चिदिह          | 99  | ४६    | न खीणामप्रियः कश्चित्     | 43  | 330        |
| न गणस्यायतो गच्छेत्         | 53  | २९    | न स्थातव्यं न गन्तव्यं    | 350 | 25         |
| नगरस्थो वनस्थो ।            | 300 | २६    | न स्वल्पमप्यध्यव-         |     |            |
| न तथोत्थाप्यते ग्रावा       | 30६ | ४२    | सायभीरोः                  | ६५  | 305        |
| न ताहशीं प्रीतिसुपैति १     | २९  | 335   | नाकाले म्रियते जन्तुः     | 66  | 30         |
| न दानेन न मानेन १           | 126 | 338   | नाग्निम्तृप्यति काष्टानां | 386 | 334        |
| नदीनां शखपाणीनां            | 98  | 99    | नाद्रव्ये निहिता काचित    | 130 | ४३         |
| न देवाय न विप्राय           | ६२  | 940   | नानिवेस प्रकुर्वीत        | 199 | 83         |
| न दैवमपि संचिन्त्य          | ø   | 30    | नाप्राप्यसभिवाञ्छन्ति     | ६५  | 300        |
| नद्यद्रिवनदुर्गेषु          | ३८६ | ६९    | नाभिषेको न संस्कारः       | 68  | 19         |
| हि॰ १८                      |     |       |                           |     |            |

|                            | Ao   | श्लो॰ |                         | <b>य</b> ॰ | <b>স্থা</b> ৹ |
|----------------------------|------|-------|-------------------------|------------|---------------|
| नायमत्यन्तसंवासो           | 284  | ७२    | परस्परोपकारस्तु         | २५९        | 358           |
| नारिकेळसमाकारा             | 88   | 88    | पराधिकारचर्चा यः        | 93         | 33            |
| नाशयेत् कर्षयेत् शत्रुन्   | 960  | ७६    | पराभवं परिच्छेतुं       | 385        | 940           |
| निजसौख्यं निरुन्धानो       | ६२   | 346   | परिच्छिशं फलं यत्र      | २५९        | 353           |
| निपानमिव मण्डुकाः          | ६७   | 308   | परिच्छेदो हि पाण्डित्यं | Ęo         | 940           |
| निपीडिता वमन्त्युचैः       | 920  | 304   | परुवाण्यपि या प्रोक्ता  | 300        | २५            |
| निमग्नस्य पयोराशौ          | 66   | 98    | परैः संभुज्यते          | 343        | ३७६           |
| निषित्तमुद्दिश्य हि यः     | 388  | 949   | परोक्षे कार्यहन्तारं    | 29         | 99            |
| नियतविषयवर्ती प्रायशे      | 00 1 | २०६   | परोपदेशे पाण्डित्यं     | थ७         | 308           |
| नियुक्तः क्षत्रियो द्रव्ये | 998  | 90    | परोऽपि हितवान् वन्धुः   | 997        | 96            |
| नियोग्यर्थप्रहापायो        | 350  | 308   | पर्जन्य इव भूतानामा-    |            |               |
| निरपेक्षो न कर्तव्यो       | 333  | 63    | <b>धारः</b>             | ७६         | २०५           |
| निरूत्माई निरानन्दं        | ૮६   | 9     | पछवग्राहि पाण्डित्यं    | 46         | 380           |
| निर्गुणेष्वपि सरवेषु       | 38   | € 3   | पश्चात्सेनापतिर्यायात्  | १८६        | ७२            |
| निर्विशेषो यदा राजा        | 80   | ६ ६९  | पानं दुर्जनसंसर्गः      | 49         | 334           |
| नीचः श्लाघ्यपदं प्राप्य    | २२   | २ १२  | पानं छी सृगया           | २०१        | 994           |
| ंनृपः कामासको              |      |       | पानीयं वा निरायासं      | ६०         | 345           |
| गणयति                      | 939  | 985   | पार्श्वयोद्दभयोरखाः     | १८६        | 09            |
| नोपभोक्तुं न च त्यक्तुं    | 40   | 335   | पिवा रक्षति कौमारे      | ५२         | 923           |
| ψ.                         |      |       | पिता वा यदि वा          | 345        | 200           |
| पङ्कपांशुजलाच्छन्नं        | 200  | 990   | पुण्यतीर्थे कृतं येन    | v,         | 38            |
| पञ्चिभिर्निर्मिते देहे     | 288  | 90    | पुण्याञ्जब्धं यदेकेन    | 396        | 204           |
| पद्मभियाति दासत्वं         | 30   | 36    | पुरस्कृत्य बलं राजा     | २०८        | 934           |
| पटुरवं सत्यवादिरवं         | 84   | 99    | पुरावृत्तकथोद्गारै:     | 368        | 308           |
| पतितेषु हि दृष्टेषु        | 40   | 333   | पूर्वजन्मकृतं कर्म      | 6          | 33            |
| पदातींश्च महीपालः          | 366  |       | पृष्ठतः सेवयेदकं        | ९५         | 38            |
| पयःपानं अजंगानां           | 940  | 8     | पोतो दुस्तरवारिराशि-    |            |               |
| परस्परज्ञाः संहृष्टाः      | २०६  | 325   | तरणे                    | 386        | 9 & 4         |
|                            |      | ,     |                         |            |               |

|                               | वि॰ | श्लो॰ |                            | ā o   | শ্ভীত |
|-------------------------------|-----|-------|----------------------------|-------|-------|
| प्रकृतिः स्वामिनं स्वन्त्वा   | 233 | 388   | वलेषु प्रमुखो इस्ती        | 366   | 63    |
| प्रजां संरक्षति नृपः          | 348 | 3     | बहुशत्रुस्तु संत्रस्तः     | २३३   | 84    |
| प्रणमत्यु न्नति हेतोः         | 92  | २७    | बालस्थालपप्रभावत्वाद्य     | २३२   | 28    |
| प्रणयादुपकाराद्वा             | २२१ | 9     | बालादपि अहीतव्यं           | 308   | ७९    |
| प्रतिक्षणमयं कायः             | २४३ | ६५    | वालोऽपि नावमन्तव्यो        | 330   | ८३    |
| प्रतिवाचमदत्त केशवः           | 338 | 60    | बालो वा यदि वा बृद्धो      | 88    | 300   |
| प्रत्यक्षेऽपि कृते दोषे       | 949 | २४    | वालो बृद्धो दीर्घरोगी      | 5 3 3 | २९    |
| प्रत्याख्याने च दाने च        | 90  | 33    | बुद्धिमाननुरक्तोऽयं        | 300   | ७४    |
| प्रत्यृहः सर्वसिद्धीनां       | 308 | 84    | बुद्धिर्यसा बलं तस्य       | 353   | 355   |
| प्रथमं युद्धकारित्वं          | 969 | ८६    | ब्रह्महापि नरः पूज्यो      | ८५    | Ę     |
| प्रमत्तं भोजनन्यत्रं          | 200 | 909   | ब्राह्मणः क्षत्रियो बन्धुः | 333   | ९६    |
| प्रसादं कुरुते पत्युः         | 988 | २०    | भ.                         |       |       |
| प्रस्तावसदर्श वाक्यं          | 909 | 49    | भक्षयित्वा बहून्मत्स्यान्  |       | 35    |
| प्राक् पादयोः पतति            | 80  | 63    | अक्षितेनापि भवता           | 85    | 82    |
| प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा        | 98  | 32    | भक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिः     | ३०    | eses  |
| प्राप्तार्थप्रहणं द्रव्य      | 350 | 303   | अक्तो गुणी शुचिः           | १६६   | 38    |
| प्रालेयाद्रेः सुतायाः         | 242 | 335   | भर्ता हि परमं              | 500   | 50    |
| त्रियं व्यादकृषणः             | 990 | 305   | भवेत् स्वपरराष्ट्राणां     | १७३   | 38    |
| त्रिय मूचापुष्टमणः            | 170 | 101   | भवेऽस्मिन् पवनोन्हान्त     | 533   | 385   |
| ब.                            |     |       | भीरुर्युद्धपरित्यागात्     | २३२   | ३७    |
| वन्धुः को नाम                 | 240 | 308   | भुवां सारवतीनां तु         | २५९   | 355   |
| वन्धुस्त्रीभृत्यवर्गस्य       | 300 | 60    | भूमिर्मित्रं हिरण्यं च     | 384   | ६६    |
| वरमध्य सैन्यानां              | 986 | 82    | भूम्येकदेशस्य              | 345   | 300   |
| वलवानिय निस्तेजाः             | 940 | १७२   | भोगस्य भाजनं राजा          | 338   | १२५   |
| वलाध्यक्षः पुरो               | १८६ | 00    | स.                         |       |       |
| बिंटना सह योद्धव्यं           | 300 | ४६    | मजन्निप पयोराशौ            | 388   |       |
| बलिना सह योद्धव्यं            | २३० | २६    | मणिर्छुठति पादेषु          | 308   | ६८    |
| बलीयसाभियुक्तस्तु<br>* हि॰ १८ | २५६ | 904   | मतिरेन वलाद्गरीयसी         | 333   | ८६    |

|                            | ā.    | श्लो॰ |                              | ao   | श्लो० |
|----------------------------|-------|-------|------------------------------|------|-------|
| स्रतिदों लायते सत्यं       | २३७   | पद    | मित्रं प्राप्तुत सजना        | 65   | २१६   |
| सत्तः प्रमत्तक्षोन्मत्तः   | २३९   | 44    | यित्रं प्रीतिरसायनं          | 69   | 538   |
| मदोद्धतस्य नृपतेः          | २२७   | 3 8   | मित्रलाभः सुहद्रेदो          | २    | 9     |
| <b>सनस्यन्यद्वस्यन्यद्</b> | 84    | 303   | <b>मित्रामात्वसुहद्दर्गा</b> | 364  | ६५    |
| सनस्वी ज्रियते कामं        | ५६    | 335   | मुकुटे रोपितः                | 300  | ७३    |
| सनुष्यजातौ तुल्यायां       | 90    | 33    | सुदं विषादः शरदं             | 205  | 996   |
| सम्बनीजिंसदं गुसं          | २४०   | 384   | सुहुर्नियोगिनो वाध्या        | 9 20 | 308   |
| संब्रभेदेऽपि ये दोषाः      | 308   | ३७    | सुर्खः स्त्रह्पच्ययत्रासात्  |      | 350   |
| सज्जिणां भिन्नसंधाने       | 308   | 353   | मूर्खोऽपि शोभते तावत्        | 9    | 80    |
| मज़िणा वृथिवीपाल           | 988   | 3 8 0 | सूलं भुजङ्गेः कुसुमानि       | 380  | 3 4 3 |
| सन्नो योध इवाधीरः          | 980   | 380   | स्लभृत्यान् परित्यज्य        | १३७  | 336   |
| सयास्योपकृतं पूर्व         | 246   | 338   | स्गतृष्णासमं                 | २६०  | 308   |
| मरुखत्यां यथा वृष्टिः      | 9 &   | 33    | स्तः प्राम्नोति वा स्वर्ग    |      | १६९   |
| मर्तव्यमिति यहुःखं         | 34    | ६७    | सृद्वटवःसुखभेचो              | 83   | 35    |
| भहताप्यर्थसारेण            | 83    | 99    | .सोनान्सूर्खः प्रवचनपटुः     | 83   | २६    |
| महतो दूरभीरुत्वं           | 308   | 88    | ਧ.                           |      |       |
| महत्यरुपेऽप्युपायज्ञः      | 300   | 88    | यः काकिनीसप्यपथ-             |      |       |
|                            |       | 33    | प्रपन्नां                    | 500  | 355   |
| महानप्यस्पतां याति         | 3 & 3 |       | यः कुर्यास्त्रचिवायत्तां     | ३३६  | 350   |
| महीभुजो मदान्धस्य          | २०७   | 358   | यः कुछाभिजनाचारैः            | ७६   | २०३   |
| आता मित्रं पिता चेति       | 58    | ३८    | यः स्वभावो हि                | 303  | 46    |
| माता शत्रुः पिता वैरी      | 6     | 36    | यजीव्यते क्षणमपि प्रथि       | तं   |       |
| मातृषितृकुताभ्यास <u>ो</u> | 6     | ३७    | मनुष्यैः                     | 86   | 83    |
| मातृवत् परदारेषु           | 30    | 38    | यत्र तत्र हतः शूरः           | 535  | 388   |
| मात्रा खला दुहित्रा वा     | 25    | 336   | यत्र भूस्येकदेशेन            | २५९  | 338   |
| सार्जारो महिषो सेवः        | 85    | 60    | यत्र राजा तत्र कोशो          | 960  | ७७    |
| मांसमूत्रपुरीपास्थि        | २७    | ४७    | यत्र विद्वजनो नास्ति         | ३६   | ६९    |
| मासमेकं नरो वाति           | ६४    | १३७   | यत्रायुद्धे ध्रुवं मृत्युः   | 388  | 300   |

|                        | ā°   | श्हो॰ | 1                          | ā.           | ঞ্চা৹ |
|------------------------|------|-------|----------------------------|--------------|-------|
| यथा काष्टं च           | 888  | 88    | यसिक्षीवति जीवन्ति         | ९६           | રૂષ   |
| यथाकालकृतोद्योगात्     | ९७६  | 83    | यस्मिन्देशे न संमानी       | 80           | 308   |
| यथा प्रभुकृतान्मानात्  | 388  | 66    | यस्य कस्य प्रसृतोऽपि       | ą            | રક    |
| यथा सृत्पिंडतः कर्ता   | 6    | 38    | यस्यं नास्ति स्वयं प्रज्ञा | २०३          | 119   |
| यथा हि पधिकः           |      |       | यस्य प्रसादे पद्मास्ते     | 390          | 63    |
| कश्चित्                | 588  | ६९    | यस मित्रेण संभाषी          | 28           | 39    |
| यथा होकेन चकेण         | ত    | ३२    | यस्य यस्य हि यो भावः       | 303          | ५४    |
| यथा ह्याभिषमाकाशे      | ફ    | 363   | यसार्थास्तस्य मित्राणि     | 48           | १२६   |
| यथोदयगिरेईच्यं         | 30   | ४६    | याचते कार्यकाले यः         | <b>લ</b> પ્ર | 35    |
| यद्घोऽघः श्रितो वित्तं | € 3  | 340   | यात्यधोऽघो व्रजत्युचैः     | 100          | 86    |
| चदभावि न तद्भावि       | 9    | २९    | यानि कानि च मित्राणि       | २९           | ५३    |
| यदभावि न तद्भावि       | 538  | ø     | या प्रकृत्येव चपला         | 33           |       |
| यदशक्यं न तच्छक्यं     | 83   | ९०    |                            | . 23         | 54    |
| यदाऽसत्सङ्गरहितो       | ৩৩   | २०७   | यामेव रात्रि प्रथमा-       |              |       |
| यदि न स्यात्           | 344  | ર     | मुपैति                     | २४६          | 40    |
| यदि नित्यमनित्येन      | ২৩   | 88    | यावन्तः कुरुते जन्तुः      | 588          | 03    |
| चिंद समरमपास्य नास्ति  |      |       | यावदायुःप्रमाणस्तु         | २५७          | 333   |
| मृत्यो:                | 533  | 383   | या हि प्राणपरिस्थाग        | २३४          | 88    |
| यद्दाति यदश्राति       | ६४   | 386   | युध्यमाना ह्यारूढा         | 306          | ८५    |
| यहदासि विशिष्टेभ्यो    | ६५   | १६९   | येन गुद्धीकृता हंसाः       | ६८           | 363   |
| यद्यवेव हि वाञ्छेत     | 90   | 383   | येषां राज्ञा सह स्वातां    | २०७          | १३३   |
| -यद्येन युज्यते लोके   | 30   | ષષ્ઠ  | योऽकार्यं कार्यवच्छास्ति   | 390          | 303   |
| यन्नवे भाजने लग्नः     | २    | 6     | योऽत्ति यस्य सदा           |              |       |
| ययोरेव समं वित्तं      | 386  | १६६   | मांसं                      | ३५           | ६६    |
| यद्य प्युपायाश्चरवारो  | २५३  | 96    | योऽधिकाद्योजनशतात्         | २८           | ५०    |
| यसाच येन च यथा च       | व २५ | 80    | यो धुवाणि परित्यज्य        | ८२           | २१५   |
| यस्मिन्नेवाधिकं चक्षुः | १३७  | 358   | यो यत्र कुशलः कार्ये       | 306          | 48    |
|                        |      |       |                            |              |       |

| यो येन प्रतिबद्धः लोभात्कोधः प्रभवति                     |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
|                                                          |         |
| स्थात विश्व विव                                          | २३ २७   |
| 2                                                        |         |
| न च ९८ ४४ वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति                         | ३९ १६८  |
| यो हि धर्म पुरस्कृत्य २२७ १७ रागिणां २१                  | £2 6.5  |
| 2 2 2 2                                                  | 8 18    |
| यौवनं धनसंपत्तिः ३ ११ वरं प्राणपरित्यागः १३              |         |
|                                                          | ७ १३७   |
|                                                          | ६ १३५   |
| रहस्यभेदो याच्या च ४५ ९८ वरं वनं व्याव्रगजेन्द्रसंबितं ६ |         |
|                                                          | 356 01  |
| राजा कुळवधूर्विष्ठा ६६ १७३ वरमल्पवळं सारं १८             | -       |
| राजा घुणी ब्राह्मणः १५३ १८२                              | 4 96    |
| राजा मत्तः शिक्षुः १६५ १८ वर्णश्रेष्ठो द्विजः पूज्यः २२  | ९ २०    |
| वणाकारप्रातध्वानः १७                                     | २ ३२    |
| वधन वाथ सन्मान १३                                        | ८ १३९   |
| ्र विध्नाना महासहा ८                                     | 8 8     |
| े वालियारणलाहां ना ए                                     | 080     |
| रोगशोकपरीतापत्रन्धन २५ ४३ विम्रहः करितुरङ्ग-             |         |
| गेगी चिरप्रवासी च ५८ १४१ पत्तिभिः २१                     | 3 388   |
| ळ. विजेतुं प्रयतेतारीन् ३७                               | ५ ३९    |
| लाङ्क्च।लनमधश्चर- विज्ञैः स्त्रिग्धेरुपकृतमपि १४         | ६ १६०   |
| णावपातम् ९८ ४२ वित्तं यदा यस्य समं                       |         |
| लुब्धः क्रूरोऽलसो १९९ १०७ विभक्तं २३                     | 4 89.   |
|                                                          | २ ६     |
|                                                          | ی د     |
| लोकयात्राऽभयं लजा ४७ १०५ विद्वानेवोपदेष्टच्यो १५         | ૭ ૫     |
| लोको वहति कि राजन् २४१ ५९ विनाप्यथैवीरः स्पृशति          |         |
| लोभेन बुद्धिश्रलति ५८ १४२ बहुमानो ६।                     | 9 9 9 9 |

|                         | <b>पृ</b> 0 | श्ली॰ |                          | पृ० | श्लो ॰ |
|-------------------------|-------------|-------|--------------------------|-----|--------|
| विना वर्तनमेवैते        | २७          | 88    | शरीरस्य गुणानां च        | २७  | 89.    |
| विपदि धैर्यमथाभ्युद्ये  |             |       | शशिदिवाकरयोर्प्रहपीडनं   | 26  | 48     |
| क्षमा                   | 22          | 35    | शशिनीव हिमार्तानां       | 40  | 390    |
| विरक्तप्रकृतिश्चैव      | २३१         | ३०    | शास्त्राण्यधीत्यापि      |     |        |
| विशन्ति सहसा मूढाः      | 164         | ६७    | भवन्ति                   | ६५  | 303    |
| विश्वासप्रतिपञ्चानां    | २३६         | 43    | शिष्टैरप्यविशेषज्ञः      | २०६ | 586    |
| विषदिग्धस्य भक्तस्य     | 334         | 356   | शीतवातातपक्रेशान्        | 90  | 53     |
| विषमो हि यथा नकः        | 206         | 334   | शुचित्वं त्यागिता शौर्यं | 88  | 9.6    |
| विषमां हि दशां प्राप्य  | २१५         | 3     | शैलेपु दुर्गमार्गेषु     | 960 | ७५     |
| विस्तीर्णताऽतिवैषम्यं   | 306         | 43    | शोकस्थानसहस्राणि         | 33  | 3      |
| विसायः सर्वथा हेयः      | 66          | 94    | शोकारातिभयत्राणं         | 60  | 333    |
| वृत्ते महति संग्रामे    | 238         | 9     | श्रीमान् धवल-            |     |        |
| वृत्यर्थं नातिचेष्टेत   | ६८          | 962   | चन्द्रोऽसौ               | २६२ | 933    |
| वृत्त्यर्थं भोजनं येपां | २४७         | 64    | श्वतो हितोपदेशोऽयं       | 3   | 3      |
| बृद्धानां वचनं ग्राह्यं | २०          | 23    | श्लाच्यः स एको अवि       |     |        |
| वैद्यो गुरुश्च मंत्री च | 196         | 908   | मानवानां                 | 00  | 388    |
| वैद्यानामातुरः श्रेयान् | 303         | 33    | ब.                       |     |        |
| व्रजनित न निवर्तन्ते    | 284         | ७५    | षद्भर्णो भिद्यते मद्यः   | 308 | 3,6    |
| व्यपदेशेऽपि सिद्धिः     | 252         | 93    | षड् दोषाः पुरुषेणेह      |     |        |
| ब्यालग्राही यथा         |             |       | हातब्या                  | २३  | ६४     |
| ब्यार्स                 | 303         | २९    | स.                       |     |        |
| च्योमैकान्तविहारिणोऽर्ग | वे २९       | ५२    | संचिन्त्य संचिन्त्य तमु- |     |        |
| য়.                     |             |       | प्रदण्डं                 | २४६ | ७९     |
| शङ्काभिः सर्वमाकान्तं   | २०          | २४    | संगतः संधिरेवायं         | 246 | 992    |
| शतं दद्यान विवदेत्      | १७२         | 33    | संतोषामृततृक्षानां       | ५९  | 984    |
| शत्रुणा न हि संदध्यात्  | 83          | 66    | संत्यज्यते प्रकृतिभिः    | २३३ | 39     |
| शब्दमात्राञ्च भेतन्यं   | 994         | ८९    | संधाय युवराजेन           | 990 | ९३     |

|                           | <b>व</b> ० | श्लो॰ |                          | ã.  | <b>'</b> ভী ০ |
|---------------------------|------------|-------|--------------------------|-----|---------------|
| संधिः कार्योऽप्यनार्येण   | २३०        | 58    | सदा धर्मवलीयस्त्वात्     | २३३ | 83            |
| संधिः सर्वमही भुजां       | २६२        | 353   | सद्भावेन हरेन्मित्रं     | २५६ |               |
| संधिमि॰छेत्               | 226        | 38    | सन्त एव सत्तां नित्यं    | 00  | 183           |
| संपत्तयः पराधीनाः         | 385        | 945   | सन्तानसंधिविज्ञेयो       | २५७ | 330           |
| संपत्तश्च विपत्तश्च       | २३३        | ४२    | सन्मार्गे ताददास्ते      |     |               |
| संपदा सुस्थितंमन्यो       | 64         | Ę     | प्रभवति                  | ७३  | 396           |
| संपदि यस्य न हर्षो        | 22         | 23    | स वन्धुया विवन्नानां     | 22  | 33            |
| संयोगो हि वियोगस्य        | 583        | ७३    | स सूखंः कालमग्राप्य      | 900 |               |
| संयोजयति विद्येव          | 3          | · ·   | समेयाद्विषमं नागैः       | 968 | ७३            |
| संळापितानां मधुरैर्वः     |            |       | सरसि बहुशस्तारा-         |     |               |
| चोभिः                     | ३९         | 30    | च्छाये                   | २५५ | 909           |
| संसारविपवृक्षस्य          | € 3        | 348   | सर्व एव जनः शूरो         | 308 | 83            |
| संहतस्वाद्यथा वेणुः       | 230        | 24    | सर्वकामसमृद्धस्य         | 280 | ५७            |
| संहतास्तु हरन्येते        | २३         | ३७    | सर्वद्रव्येषु विद्येव    | 9   | 8             |
| संहतिः श्रेयसी पुंसां     | २३         | ३७    | सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते  | 99  | २०            |
| स किंमृतः स किंमन्री      | 304        | 36    | सर्वहिंसानिशृत्ता थे     | 34  | ६४            |
| सकृहुष्टं तु यो मित्रं    | 383        | 286   | सर्वाः सम्पत्तयम्तस्य    | 46  | 388           |
| सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः | 288        | 69    | स स्निग्धोऽङ्गकानिया     |     |               |
| स जातो येन जातेन          | 8          | 94    | रयति                     | 336 | 383           |
| सत्यं शौर्यं दया त्यागो   | २०६        | 328   | सहसा विदधीत न            |     |               |
| सत्यधर्मव्यपेतेन          | २३४        | 80    | क्रियां                  | २५३ | 90            |
| सत्यानृता सण्ह्या         | 843        | 965   | स हि गगनविहारी           | 99  | २१            |
| सत्यायौँ धार्मिको-        |            |       | स ह्यमात्यः सदा श्रेयान् | 930 | ९२            |
| <b>ऽनार्यो</b>            | 258        | 53    | साधोः प्रकोषितस्यापि     | 85  | 68            |
| सस्रोऽनुपालयेत्           |            |       | सा भार्या या गृहे        |     |               |
| सत्यं                     | २३०        | 25    | दक्षा                    | ७४  | 200           |
| सदामात्यो न साध्यः        |            |       | साम्ना दानेन भेदेन       | 308 | 80            |
| स्यात्                    | 350        | 305   | सिद्धिः साध्ये सतामस्तु  | 3   | 3             |
|                           |            |       |                          |     |               |

|                            | ã.  | श्लो॰ |                            | ã۰    | <i>শ্চ</i> ী <b>॰</b> |
|----------------------------|-----|-------|----------------------------|-------|-----------------------|
| सुकृतान्यपि कर्माणि        | २४६ | 94    | स्नेहच्छेदेऽपि साधूनां     | 88    | ९५                    |
| सुखमापतितं सेव्यं          | ६७  | 900   | स्पृशन्नपि गजो इन्ति       | 9 4 2 | 18                    |
| सुखास्वादपरो यस्तु         | 580 | ७६    | स्मृतिश्च परमार्थेपु       | २५३   | ९६                    |
| सुखोच्छेद्यो हि भवति       | २३२ | ३६    | स्यन्दनाश्वैः समे          |       |                       |
| सुगुप्तिमाधाय सुसं-        |     |       | युखेत्                     | 366   | 61                    |
| हतेन                       | 534 | 40    | स्वकर्मसन्तानविचे-         |       |                       |
| सुचिरं हि चरन्             | 949 | ٩     | ष्टितानि                   | 60    | 233                   |
| सुजीर्णमन्न सुविचक्षणः     |     |       | स्बच्छन्दजातेन             | ३५    | ६८                    |
| सुत:                       | २०  | २२    | स्वदेशजं कुळाचारं          | 3.58  | 3 €                   |
| सुभटाः शीलसंपन्नाः         | २०६ | 350   | स्वभावश्रामखन्             | 368   | 60                    |
| सुमन्नितं सुविकान्तं       | 230 | 338   | स्वयं वीक्ष्य यथा वध्वाः   | ७३    | 330                   |
| सुमहान्यपि शास्त्राणि      | २०  | २६    | स्वराज्यं वासयेद्राजा      | 990   | ९५                    |
| सुहदां हितकामानां यः       | 36  | ७४    | स्त्रणरेखामहं स्पृष्टा     | 922   | 330                   |
| सुहदां हितकामानां यो       | 294 | 8     | स्वल्पस्नायुवसावशेष-       |       |                       |
| सुहदासु कारकारणात्         | ९६  | 34    | <b>मलिनं</b>               | ९७    | 83                    |
| सुहृद्धलं तथा राज्यं       | २२७ | 94    | स्वसैन्येन तु संधानं       | २५३   | 350                   |
| सुहृद्भेदस्तावत्           | 348 | 968   | स्वातत्रयं पितृमन्दिरे     | 43    | 338                   |
| स्मृतिश्च परमार्थेपु       | २५३ | ९६    | स्वावकर्षं परोत्कर्षं      | 363   | ६३                    |
| सेवया धनमिच्छद्भिः         | 90  | 20    | स्वाभाविकं तु यनिसत्रं     | 60    | २०९                   |
| सेवितव्यो महावृक्षः        | 349 | 90    | स्वामिमूला भवन्येव         | २४०   | 46                    |
| सेवेव मानमखिलं -           | 40  |       | स्वाम्यमात्मश्च राष्ट्रं च | 583   | 385                   |
|                            |     | 938   | स्वेदितो मर्दितश्चैव       | 336   | 336                   |
| स्कन्धेनापि वहेच्छत्रून्   | 585 | द०    | ह.                         |       |                       |
| स्कन्धोपनेयः संधिश्च       | २५७ | 306   | हंसैः सह मयूराणां          | 9.44  | 3                     |
| स्तद्धस्य नश्यति यशो       | 353 | 308   | हर्षकोधौ समौ यस्य          | २०७   | १३२                   |
| स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति |     | 334   | हस्तिनां गमनं प्रोक्तं     | 360   | ७४                    |
| स्थान एव नियोज्यन्ते       | 308 | 9     | हीनसेवा न कर्तव्या         | 3 € 3 | 33                    |
| स्थानमुत्सुज्य गच्छन्ति    | ६६  | 308   | हीयते हि मतिस्तात          | 9     | ४२                    |



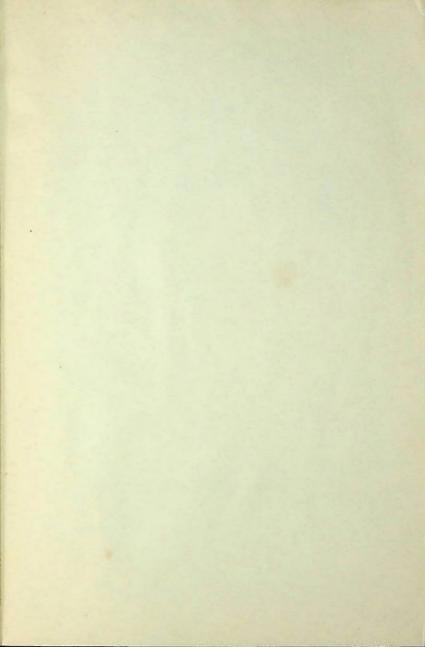



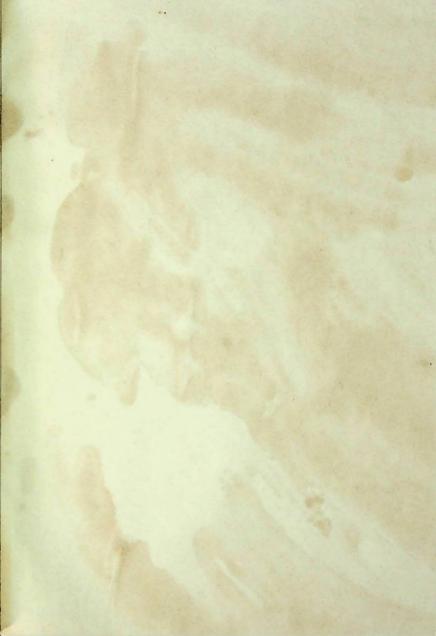

